# बाबूलाल ठाकुर ज्योतिषाचार्य

# सचित्र ज्योतिष शिक्षा

चतुर्थ भाग (वर्षफल खण्ड)

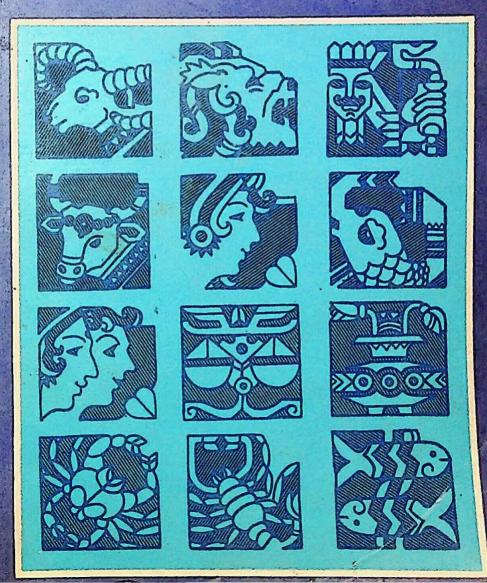



# (सचित्र) ज्योतिष-शिक्षा (चतुर्थ भाग) वर्षफल खण्ड

लेखक बी॰ एल॰ ठाकुर ज्योतिषाचार्य सिंह सदन, नरसिंहपुर (म. प्र.)

मो ती लाल बनार सी दास विल्ली :: बाराणसी :: पटना :: मंद्रास :: बंगलीर

O मो ती लाल बनार सी दास

मुस्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७

शाखाएँ

: चौक, वाराणसी २२१ ००१

अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४

१२०, रॉयपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४

२४, रेस कोसं रोड, बंगलोर ४६० ००१

प्रयम संस्करण: १९७६

द्वितीय संस्करण: १९५७

मूल्य : रु

नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी द्वारा प्रकाशित तथा महाकान्त प्रेस, रेवड़ी तालाब, वाराणसी-१० द्वारा मुद्रित !

# भूमिका

वर्षेफल द्वारा वर्षेभर का शुभाशुभ फल और उस फल का समय निकाला जाता है। जातक की जम्म-पत्नी से जीवन भर का फल प्रगट होता है। परन्तु प्रतिवर्षे का सूक्ष्म फल निकालने के जिए वर्षेफल बनाया जाता है। वर्षेफल बनाने का गणित सरल कर उदाहरण देकर समझाया गया है।

वर्षफल बनाने के लिए जन्म की तिथि मास नक्षत्र सम्बत् शक आदि के अतिरिक्त इब्डकाल और जन्म का इब्ट कालीन मूर्य एवं लग्न कुण्डली की आवश्य-

कता पड़ जाती है।

जन्म का इब्ट कालीन सूर्य अगले वर्ष जिस समय आता है उसे निकालने को वर्षप्रवेश साधन कहते हैं। इससे अगने वर्ष आरम्भ होने का ठीक समय तिथि दिन एवं इब्टकाल प्रकट होता है और इब्टकाल की कुंडली बनाई जाती है। उसी को वर्ष-भ्रवेश कुण्ड को कहते हैं जितके निकालने की कई रीतियां और सारिणी भी दी है।

जिप प्रकार वर्षमर का फल जानने की वर्ष प्रवेश के समय की वर्ष कुण्डली बनाई जाती है उसी प्रकार प्रत्येक मास का फल जानने को मास प्रवेश का समय निकाल कर प्रत्येक मास की मास प्रवेश कुण्डली बनाई जाती है, जिसको निकालने के लिए आगे गणित और सारिणी भी दी है।

इसी प्रकार प्रत्येक दिन का फल जानने की दिन प्रवेश का समय निकाल कर प्रत्येक दिन प्रवेश के इब्टकाल पर से प्रत्येक दिन की दिन प्रवेश कुंडली भी वनाई जाती है।

वर्षं प्रवेश की कुण्डली वन जाने पर वर्षप्रवेश के इष्टकाल का ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार मास प्रवेश के इष्टकाल के भी ग्रह स्पष्ट किये जाते हैं।

जन्म लग्न स्वामी और वर्ष लग्न स्वामी जान लेने के उपरांत मुन्यापित, त्रिराशि । ति और समयपित निकाले जाते हैं। इन पांचों को लघु पंचाधिकारी या लब्दां करें। इन पांचों में से चुनना पड़ता है कि कौन वर्षेश्व होगा। इस कारण इन प्रहों की दृष्टि निकाल नी पड़ती है। यदि लग्न पर कई प्रहों की दृष्टि होती है तो उनमें से वलवान प्रह वर्षेश होता है और तात्कालिक मैत्री का भी विचार होता है।

प्रहों का वल जानने को वृहत्पञ्चवर्गी वल चक्र बनाना पड़ता है। वर्ष प्रवेश के समय स्पष्ट प्रह हो उसी पर से प्रहों का पञ्चवर्गी वल भी निकालना पड़ता है और प्रहों का द्वादश वर्गी वल भी निकाला जाता है। प्रहों का विश्वा बल जानने को हुएं ज्वक वनाया जाता है।

इसी प्रकार जब मास प्रवेश कुण्डली वनाई जाती है तो मास प्रवेश के ६ अधिकारी निकाल कर उनमें से मासेश चुनना पड़ता है। दिन प्रवेश में दिन के ७ अधिकारी निकाल कर दिनेश का निर्णय करना पड़ता है। जिन सब बातों पर से फल निकाला जाता है।

इन सब की फलप्राप्ति का समय जानने को विश्वोत्तरी मुद्दा दशा और योगिनी दशा निकालकर उनकी अंतर्दशा निकाली जाती है। कई मास दशा, दिन दशा भी निकालते हैं। पत्यांशी दशा और उसकी अंतर्दशा भी निकाली जाती है।

उपरांत सहम साधनकर, सहम और सहमेश का चक्र बनाया जाता है। अंत में इन सबका फल विचार कर लिखा जाता है। तब समझो वर्ष फल वन गया।

इन सबका गणित से उदाहरण देकर आगे समझाया गया है जिसको समझ छेने

पर पाठक अपना या किसी का भी वर्षफल वना सकेंगे।

वर्षं फल का फल विचार जातक के जन्म कुण्डली के फल विचारने सरीखा है। वर्षं की ग्रह स्थिति योग आदि उसी के अनुसार विचारना। जातक की कुण्डली का फल विचार ज्योतिष शिक्षा भाग ३ में दिया है।

सम्वत २०२३ द्वितीय श्रावण शुदी १० दिनांक २४-५-६६ भवदीय बी॰ एल॰ ठाकुर सिहसदन पो॰-(नरसिहपुर) म. प्रः-

# विषय-सूची

| अध्याय विषय                     | पुष्ठ |
|---------------------------------|-------|
| १. वर्षे साधन                   | 9     |
| २. मास प्रवेश साधन की रीति      | 94    |
| ३. दिन प्रवेश निकालना           | २२    |
| ४. वर्ष में मुंथा साधन          | २४    |
| ५. लघुपंचवर्गी (पंचाधिकारी)     | २६    |
| ६. वर्ष प्रवेश का ग्रह साधन     | 54    |
| ६. वृहत्पंचवर्गी वल साघन मैत्री | To.   |
| <b>द. ग्रह दृष्टि विचार</b>     | ४२    |
| ९. वृहत्पंचवर्गी वल साधन        | . 86  |
| १०. द्वादशवर्गी वल साधन         | SK.   |
| ११. हुवं बल साधन                | 94    |
| १२. त्रिपताका चक्र              | 95    |
| १३. विशोत्तरी मुद्दा दशा        | 909   |
| १४. पत्यांशी दशा साधन           | 999   |
| १५. सह्म विचार                  | १२६   |
| १६. मास प्रवेश साधन का उदाहरण   | रेश्र |
| १७. दिन प्रवेश साधन का उदाहरण   | 914   |
| फलित भाग को सची                 |       |
| १८. फल विचार                    | 959   |
| १९. भाव फल विचार                | 953   |
| २०. वर्षेश फल विचार             | २०१   |
| २१. मासेश और दिनेश फल           | २०४   |
| २२. दिन प्रवेश का संक्षिप्त फल  | 548   |
| २३, मुन्या का फल विचार          | २१६   |
| २४. सहमेश का बल विचार           | २२२   |
| २५. वर्षे में अरिष्ट विचार      | २२७   |
| २६. ताजिक के १६ योगों के नाम    | १३४   |
| २७. दशा विचार                   | २६२   |

annie Tari

### अध्याय १

# वर्ष साधन

वर्ष प्रवेश निकालने की रीति- (१) पहली रीति
(इष्ट शाका-जन्म शाका )=गत वर्ष=गताब्द
( गत वर्ष +गत वर्ष ) =वार और घटी=अ०
गत वर्ष × २९ =घटी पल विपल≕व०

( उपरोक्त अ० व०=वर्ष का वार घटी पल विपल +जन्म का वार घटी फल विपल =योग =वर्ष प्रवेश का वार घ० प० वि० टिप्पणी —७ वार से अधिक हो तो ÷७=शेष वार लेना शेष १ २ ३ ४ ५ ६ ७ या० वार इतवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार

उदाहरण— जन्म सम्वत १९४६ शाका १८११ चैत्र कृष्ण १३ मंगलवार (३) शतिभवा नक्षत्र (२४), साध्ययोग (२२), लग्न मिथुन (३)

इन्ट घ० १४प०५१वि०४२॥ रवि स्पन्ट रा० १४-४०-३४'-७" है। ४) ४६(१४

ेलिह्य इच्ट वर्ष २००२ सम्वत का वर्ष निकालना है।

इच्ट वर्ष २००२ सम्वत (फुट + ५६) १४ + ५६=७० वार = फुट - वार०=अ०

जन्म १९४६ सम्वत (५६ × २१) = ११७६ - घ०२९ पल २४=व।

गत वर्ष=५६ ४० = वर्ष का वार घ० प० वि०

० - ० - ० - ० - ० - २९-२४-०

व०=+ २९-२४-० +जन्म का३-१५-५१-४२॥

वर्षं का = 0-२९-२४-० वर्ष प्रवेश=३-४४-१४-४२॥
यहाँ वार प्रवेश का वार ३ मंगलवार है। इस दिन इब्ट घ०४५ प०१५ वि॰
४२॥ पर वर्ष प्रवेश है। इतने इब्ट का ग्रह स्पब्ट और भाव स्पष्ट कर वर्षं की लग्न
कुण्डली बनानी पड़ेंगी।

(२) दूसरी रीति

(१) गत वर्ष × १३=बार घटी

#### २: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षं फल खण्ड

- (२) गत वर्ष का आधा=घटी पल

+जन्म का≔वार घटी पल विपल =वर्ष प्रवेश का=वा० घ० प० वि०

#### उदाहरण-गत वर्ष ५६

(१) ( ४६ × १३ )= ४६+१४=: • वार=वार घ० प० वि०

(२) ४६÷२ =२८ घड़ी = २८—०—>

(३) ५६ × १३ = ५६+२८ + ८४ पल = १ — २४ — ० = १घ० २४ पल

> वर्षं का योग ०-२९-२४-० + जन्म का=३-१४-४१-४२॥ वर्षं प्रवेश=३-४५-१४-४२॥

वार ३ मंगलवार को इब्ट ४५-१५-४२॥ पर वर्ष प्रवेश होगा।

#### (३) तीसरी रीति

सूर्यं का १२ राशि में एक सौर वर्षं होता है। जन्म समय स्पष्ट सूर्यं की जो राशि अंश कला विकला है ठीक उतना ही पूरा-पूरा सूर्यं जिस समय आगे आयगा ठीक उसी समय पुनः वर्षं प्रवेश होता है। सावनमान से=दिन ३६५ घड़ी १५ पल ३१ वि० ३० में सूर्यं फिर उसी स्पष्ट पर आ जाता है। जिसका क्षेपक दि० १ घ० १५ प० ३१ वि० ३० है। इस कारण इस क्षेपक में गत वर्षं का गुणा करने से सावन वर्षं प्रवेश का वार घटी पल आदि निकल आता है।

 

#### (४) चौथी रीति

#### (५) पाँचवीं रीति

जन्म का अहर्गण निकाल कर उससे वर्ष साधन—
जन्म के अहर्गण साधन की रीति—
(जन्म का शाका-१४४२) ÷ ११=लिब्ध चक्र
(शेष × १२ मास ) + गत मात=मध्यम मास गण
मध्यम मास गण + (चक्र × २) + १० लिब्ध अधि मासगण
३३
(मध्यम मास गण+अधि मास गण)=मास गण
(मास गण × ३० तिथि) + गत तिथि + चक्र की लिब्ध=मध्यम अहर्गण
(मध्यम अहर्गण ÷ ६४) की लिब्ध=क्षय दिवस

#### वार जानना

( चक्र × ५ + अहर्गण ) ÷७ शेप वार आदि वार मंगल से वार गिनना

मध्यम अहर्गण-क्षय दिवस=अहर्गण

उदाहरण-जन्म सं॰ १९४६ शाका १८११ चैत्र कृष्ण १३ मंगलवार का अहर्गण निकालना है। (ग्रह लाघव मत से)

```
४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षं फल खण्ड
```

```
( शेष ६ × १२ ) + ११ गत मास= ६३ मध्यम मासगण
  जन्म शाका १८११
                                    चैत्र मुक्ल १ से फाल्गुन मुक्ल १ तक=११
              -9883
                                    =गत मास ११
           ११)३६९(३३ चक्र
                                  ( चक्र ३३ × २ + १० ) + ८३ म० मासगण
               38
                               = \frac{\xi\xi + 90 + 53}{33} = \frac{9\xi + 53}{33} = \frac{9\xi\xi}{33}
                ६ शेष
                                            की लब्ध=४ अधि मास गण
     ३३)१४९(४ लब्धि
         932
           २७
    मध्यम मासं गण अधि मास गण
                   + ४ = ८७ मास गण
    \left(\begin{array}{c} \text{मात गण} \\ \text{द७ <math>\times ३०} \right) + \frac{\text{गत तिथि}}{29} + \frac{\overline{3}}{5} कि लिख्य (\chi)
    = २६१० + २७ + ५= २६४२ मध्यम अगहंण
                                               ६४)२६४२(४१ लिध
    मध्यम अगर्हण
      २६४२ = लब्ध ४१=क्षय दिवस
    मध्यम अहर्गण क्षय दिवस
            २६४२ - ४१=२६०१ अहर्गग
    =प्रह लाघवी अहगंग २६०१
जन्म के अहर्गण से वर्ष साधन की रीति
    (जन्म शाका - १४४२ ) ÷ ११=लव्यि चक्र
    (जन्म का ग्रहलाघवी अहर्गण + १२३११३ ) + (चक्र ×४०१६)=ब्रह्म-
तुल्य अहर्गण
    ( ब्रह्म तुल्य अहर्गण् + जन्म इष्ट घटी पल )=जन्म का सावयव ब्रह्म तुल्य अहर्गण
    ( सावयव=इष्ट घड़ी पल सहित अहर्गण )
    (सौर वर्ष दिन घटी पल विपल का होता है)
             364-94-39-30
    (सौर वर्ष × गताब्द ) + सावयव ब्रह्म तुल्य अहर्गग=अ०
                        =वर्ष आरम्भ का सावयव अहर्गण=अ०
    अहर्गण ÷ ७ शेप=वर्ष प्रवेश का वार
                क्रम≔शुक्र | शनि | रवि | सोम
वर्षं प्रवेश का मास जानना
    (अ० वर्ष आरम्भ का ब्रह्म तुल्य अहर्गण ) + ३ केवल दिन =लिंध व
```

```
( वर्ष आरम्भ अहर्गण + ३ ) + लब्धि ब उनाह क
   ( वर्ष आरम्भ अहर्गण + उनाह क॰ ) ÷ ३०=लब्धि=मास गण
               शेष + १ वर्ष प्रवेश तिथि ( शुक्ल प्रतिपदा से तिथि गिनें )
    ( मास गग × २ )+६६<sub>—ल</sub>िंघ ङ
           ९२५
    ( मास गण×२ ) <u>+६६ – लब्धि ङ</u>—लब्धि ई
                 80
    ( मास गण - लब्झि ई )÷ १२=लब्धि गताब्द समूह
             = शेष वर्षं प्रवेश का गत मास ( चैत्र शुक्ल १ से गत मास गिनो )
    गताब्द समूह + ११०५=वर्ष प्रवेश का शालिवाहन शाका ।
जन्म के अहर्गण से वर्ष प्रवेश निकालने का उदाहरण
    जन्म का ग्रह लाघवीय अहर्गण
                                                      8098
                      २६०१
                                                       × ३३ चक्र
                + 923993
                                                      92085
                = १६४७१४
                                                     92085
                   १३२४२८
          十370
                                                      १३२५२८ अ०
    ब्रह्मतुल्य अहर्गण=२५८२४२ दिन
          +इष्ट १५-५१-४२॥
                                =दिन घ० प० वि०
    सावयव ब्रह्मतुल्य अहर्गण
                                  २५८२४२-१५-५१-४२॥
     + ब गताब्द × सीर वर्ष प्रमाण= २०३५४-२९-२४
     योग वर्ष आरम्भ का सावयव = ७८६९६-४५-१५-४२॥
                ब्रह्म तुल्य अहर्गण
     अहुर्गण २७८६९६ - ७०=शेष ४ दिन=मंगल ( आदि वार सुक्रवार से गिनना )
     वर्ष प्रवेश मंगलवार को इष्ट घ० प० वि० पर होगा
                             74-94-8411
           ब॰ गताब्द × सौर वर्ष प्रमाण उपरोक्त का गणित
           वर्ष प्रमाण दिन-घ०-प०-वि०
                    3 = 4 - 7 4 - 3 9 - 3 0
                                  ५६
            ×गत वर्ष
                           YE
                      २=
                 48
              2990
```

957%

# ६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्ष फल खण्ड

ब॰ = दि॰ घ॰ प॰ २०४५४-२९ - २४०

#### (६) छठी रीति

यद्यपि वर्ष प्रवेश निकालने के लिए ऊपर कई रीतियाँ बता दी गई हैं जिससे पाठक कोई रीति से अनिभन्न न रहें परन्तु यहाँ वर्ष प्रवेश निकालने की सारिणी दी है। इससे बिना अड्चन के वर्ष प्रवेश निकल आता है।

वर्ष प्रवेश की सारिणी-

|          | ाष अवश क |      |            |       |      |        |      |
|----------|----------|------|------------|-------|------|--------|------|
| वर्ष     | बार      | घटी  | पल         | विपल  | तिथि | यों०न० | लग्न |
| 9        | ٩        | १५   | ₹9         | ₹० ∙  | 99   | 90     | ₹    |
| २        | २        | ३१   | ₹          | . 0   | २२   | २०     | Ę    |
| ą        | ₹        | ४६   | źĸ         | 30    | ₹    | 3      | . \$ |
| 8        | X.       | 5    | Ę          | . •   | 98   | 93     | 0    |
| ×        | Ę        | ঀৢ७  | ₹७         | ₹0    | २५   | 23     | Ę    |
| Ę        | 0        | ₹₹   | 9          | 0     | Ę    | Ę      | Ę    |
| <b>U</b> | ٩        | ४८   | Yo         | ३०    | 90   | १६     | 8    |
| 5        | 3        | ¥    | 92         | 0     |      | २६     | •    |
| 9        | 8        | 99   | 83         | ३०    |      | 9      | Ę    |
| 4.0      | <u> </u> | ३४   | 94         | 0     |      | 99     | 9    |
| 99       | Ę        | ٧o   | 84         | ₹0 -  |      | 7      | 9.   |
| 97       | ٩        | Ę    | 9=         | 0     |      | 92     | ٩    |
| 93       | 7        | २१   | ४९         | ₹0    |      | 22     | 8    |
| 48       | Ę        | ₹७   | २१         | 0     |      |        | 9    |
| 94       | 8        | ४२   | ५२         | ३०    |      |        | 90   |
| 98       | Ę        | 5    | २४         | 0     | २७   |        | 9    |
| 99       |          | २३   | ४५         | ३०    | 4    |        | ٧    |
| 95       | 9        | 39   | २७         | . • _ | 98   |        | 9    |
| 98       | 7        | ጟሄ . | ४८         | 90    |      |        |      |
| २०       | 8        | 90   | ३०         | 0     | 99   |        | २    |
| 29       | ×        | २६   | 9          | ₹0    | २२   |        | ×    |
| 22       | ं ६      | ४१   | <b>₹</b> ₹ | •     |      |        | =    |
| 77       | Θ,       | ey.  | ¥          | ₹0 .  | 98   |        | 99   |
| 58       | 7        | 42   | 36         | 0     | २४   |        | २    |
| 71       | ₹        | २व   | •          | ξo    | Ę    |        | ¥    |
| २६       | X        | ४३   | ३९         | 0     |      |        | 5    |
| २७       | X        | ५९   | 90         | ₹0    |      |        |      |

| वर्ष | वार | घटी | पल  | विपल | तिथि | यो०न० | लग्न   |
|------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|
| २५   | 0   | 98  | ४२  | 0    |      |       | R      |
| २९   | ٩   | 30  | 93  | ३०   |      |       |        |
| 30   | ર   | ХX  | ४५  | 0    |      |       | 9      |
| 39   | ¥   | ٩   | 9६  | ३०   | 93   |       | 0      |
| 32   | ሂ   | १६  | ४द  | 0    | २४   |       |        |
| 33   | Ę   | ३२  | 98  | ३०   | ሂ    |       | Ę      |
| 38   | 0   | ४७  | খ্ৰ | 0    | १६   |       | 9      |
| ₹K   | २   | ą   | २२  | ३०   | २७   |       | 0      |
| ३६   | Ę   | १८  | ४४  | 0    | 4    |       | ş      |
| थइ   | ٧   | ३४  | २५  | ₹०   | 98   |       | Ę      |
| ३प   | ሂ   | ४९  | ५७  | •    | 0    |       |        |
| ३९   | 0   | ×   | २८  | ३०   | 99   |       |        |
| 80   | ४१  | २१  | 0   | 0    |      |       | X      |
| ४१   | २   | 3 5 | 39  | ३०   |      |       | 9      |
| ४२   | R   | ५२  | ₹   | 0    |      |       | 90     |
| ४३   | ×   | 9   | 38  | ३०   |      |       | 9      |
| ጸጸ   | Ę   | २३  | Ę   | •    |      |       | Å      |
| ΧX   | 0   | ३८  | ३७  | • ३० |      |       | 9      |
| ४६   | ٩   | 94  | 8   | 0    | २९   |       | 90     |
| ४७   | ₹   | ٩   | ४०  | ३०   | 90   |       | ٩      |
| ४५   | ٧   | २४  | 92  | 0    | ٦9   |       |        |
| ४९   | ×   | χo  | ४३  | ३०   | 7    |       |        |
| ٧o   | Ę   | ४६  | 94  | 0    |      |       | 49     |
| 49   | ٩   | 99  | ४६  | ₹0   | 48   |       | 2      |
| ५२   | २   | २७  | 9=  | -    | ¥    |       | X.     |
| 43   | ₹   | ४२  | ४९  | ₹0   | 98   |       | 5      |
| ४४   | ጸ   | ५६  | २१  | 0    | २७   |       | 99     |
| ५५   | Ę   | 93  | ५२  | ३०   | 4    |       | ۶<br>پ |
| ५६   | 0   | २९  | 58  | 0    |      |       | *      |
| યુહ  | ٩   | ጸጸ  | ሂሂ  | ३०   |      |       |        |
| ४्द  | ₹   | 0   | २७  | •    |      |       |        |
| ५९   | ४   | 94  | ४्८ | ३०   |      |       |        |
| ६०   | ×   | ₹9  | ३०  | •    |      |       |        |
| ६१   | Ę   | ४७  | ٩   | ३०   |      |       |        |

द : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्श्न वर्ष फल खण्ड

|            |     |              |      | £    | <b>ति</b> খি | यो०न० | लगन   |
|------------|-----|--------------|------|------|--------------|-------|-------|
| वर्ष       | बार | घटी'         | पुरु | विपल | ात। थ        | याज्य | (1.1) |
| ६२         | ٩   | २            | 33   | •    |              |       |       |
| <b>£</b> 3 | २   | 9=           | 8    | ₹0   |              |       |       |
| ER         | ₹   | 33           | ३६   | 0    |              |       |       |
| EX         | ጸ   | ४९           | 9    | 30   |              |       |       |
| ६६         | Ę   | R            | 38   | 0    |              |       |       |
| ६७         | 0   | २०           | 90   | ३०   |              |       |       |
| ६५         | 9   | . <b>३</b> ४ | ४२   | 0    |              |       |       |
| ES         | २   | ধ্ব          | 93   | şo   | 93           |       |       |
| 90         | 8   | Ę            | ४४   | 0    | 48           |       |       |
| ७१         | ሂ   | २२           | 98   | ₹0   | X            |       |       |
| ७२         | Ę   | ₹७           | ४५   | 0    |              |       |       |
| Fe         | 0   | प्रव         | 98   | ₹ 0  |              |       |       |
| ४७         | २   | 4            | ५१   | 6    |              |       |       |
| Уe         | ą   | 58           | २२   | ३०   |              |       |       |
| ७६         | 8   | 39           | 18   | 0    |              |       |       |
| ७७         | ų   | ५५           | २४   | 30   |              |       |       |
| ৬ব         | •   | 90           | ४७   | 0    | २३           |       |       |
| ७९         | ٩   | २६           | २८   | ३०   |              |       |       |
| 50         | २   | ४२           | 0    | 0    |              |       |       |
| 49         | ş   | ५७           | 39   | ३०   | २६           | 0     | 99    |
| दर         | ሂ   | 93           | ş    | 0    | v            | 90    | २     |
| द३         | Ę   | २५           | 38   | ₹0   | १द           | २०    | X     |
| 48         | c   | 88           | Ę    | 0    | २९           | ą     | 4     |
| <b>5</b> 4 | 9   | ५९           | ३७   | ₹o   | 90           | 93    | 99    |
| <b>5</b>   | ą   | 94           | 9    | 0    | 79           | २३    | २     |
| 50         | ¥   | ३०           | Yo   | οĘ   | २            | Ę     | X.    |
| 45         | ¥   | ४६           | 92   | 0    | 93           | १६    | 5     |
| 48         | 0   | q            | ४३   | ३०   | २४           | २६    | 49    |
| 90         | ٩   | 96           | 9%   | •    | ų            | 9     | 3     |
| 89         | रं  | ₹२           | ४६   | ३०   |              |       |       |
| 53         | ą   | ४५           | १६   | ,    |              |       |       |
| ९३         | ų   | ₹            | ४१   | ₹0   |              |       |       |
| 98         | Ę   | વર           | 79   | 0    |              |       |       |
| ૡૢઌ        | ٥   | źĸ           | ५२   | ₹●   |              |       |       |
| . 4        | ~   | 4.0          | -1   | 7.   |              |       |       |

| वर्ष | वार | घटी  | पल  | विपल | নিখি | यो ० न ० | लान |
|------|-----|------|-----|------|------|----------|-----|
| 38   | 9   | ५०   | २४  | 0    |      |          |     |
| ९७   | 3   | ×    | XX  | ३०   |      |          |     |
| ९५   | ¥   | २१   | २७  | 0    |      |          |     |
| २९   | X.  | २६   | पूद | ३०   |      |          |     |
| -900 | Ę   | . ४२ | 90  | 0    |      |          |     |

वर्ष प्रवेश सारिणी बनाने की रीति

एक सौर वर्ष में दिन-शड़ी-पल-विपल होते हैं। ३६५ दिन को ७ वार में ३६५-२५-३५-२०

विभक्त करने से ५२ सप्ताह गत होकर शेष दिन-घड़ी-पल रहता है। अर्थात् प्रत्येक

वर्षं इतना वढ़ता है। इस कारण प्रत्येक वर्षं के वार में १, घटी में १४, पल में ३१ और विपल में ३० जोड़ते जाने से यह सारिणी वन जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष का वार घटी पल विपल प्राप्त हो जाता है।

तिथि में ११, योग में १०, लग्न में ३२ जोड़ने से वर्ष प्रवेश की तिथि योग नक्षत्र आदि प्राप्त हो जाते हैं, जिन में कभी-कभी अल्प अंतर पड़ जाता है। परन्तु मुख्य वात विचार की वार ही है। इष्ट वार में कभी-कभी ये योग नक्षत्र कभी एक आगे कभी एक पीछे भी आ जाते हैं। परन्तु उन सब से इष्ट दिन का ठीक स्थान निश्चित हो जाता है।

सारिणी द्वारा वर्ष प्रवेश निकालना

गत वर्ष के सामने दिया हुआ वार घटी पल आदि लेकर उसमें जन्म का वार यटी आदि जोड़ देने से वर्ष प्रवेश का वार घटी पल आदि निकल जाता है। वार घटी पल विपक्ष

इस सारिणी द्वारा सरलता से वर्ष प्रवेश का वार और इष्ट निकल आता है। वर्ष प्रवेश की तिथि नक्षत्र योग का अनुमान करने को आगे दो चक्र 'दये हैं। उनसे जाना जा सकता है।

वर्ष प्रवेश की मास तिथि जानना

उपरोक्त प्रकार से वर्ष प्रवेश का वार और इष्ट निकल आता है। परन्तु १२ महीनों से किस मास की कौन तिथि आदि को यह वार प्रवेश का समय होगा जानने की आवश्यकता पड़ती है जिससे उस समय की कुण्डली वनाई जा सके। इसके लिए नीचे लिखी रीतियाँ हैं:—

(१) सूर्यं स्पष्ट जन्म का जो हो वही राशि अंश कलादि जिस महीने का जिस तिथि की हो यदि उस दिन वर्ष प्रवेश का वार मिल गया तो उसी दिन वर्ष प्रवेश १०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

होगा या कुछ आगे-पीछे इष्ट वार दिया हो तो उसी इष्ट वार को वर्ष प्रवेश: समझना।

संवत ३००२ में चैत्र कृष्ण २ मंगल वार को प्रातः रिव १९-रा. ४०-४८'-४''
दिया है। जन्म के सूर्य स्पष्ट के समीप का यही सूर्य स्पष्ट है। इससे प्रगट हुआ कि
सम्वत २००३ चैत्र कृष्ण को इष्ट ४५ घ. १५ प. ४२" वि. पर वर्ष प्रवेश होगा।
उस समय की कुण्डली बनाने से वर्ष प्रवेश की कुण्डली बन जायेगी।

उस दिन ११ वां वृद्धि योग १०-२९ तक है उपरोक्त १२ वां ध्रुव योग आ जाता है। हस्त नक्षत्र १३ वां १८-३६ तक है। उपरांत १४ वां चित्रा नक्षत्र या

जाता है।

वर्षं प्रवेश का समय निश्चित करने की अन्य रीतियाँ

पहिले जो वर्ष प्रवेश का वार निकाला है वह वार किस तिथि के समीप का है: यह जानना।

गत वर्ष × ११ की लिघ १७० गत वर्ष × ११ + लिघ + जन्म तिथि = शेष वर्ष प्रवेश की तिथि : ३० शक्ल प्रतिपदा से गिनना

तिथि कभी-कभी एक दिन आगे पीछे भी हो जाती है। यदि उस दिन या उसके आगे पीछे वर्ष प्रवेश का बार मिल जावे तो उसी तिथि का वर्ष प्रवेश समझना। बार मुख्य है। तिथि की आवश्यकता बार निश्चय करने के लिये है। तिथि का अनुमान होने से बार निश्चय हो जाता है।

उदाहरण

जन्म तिथि कृष्ण १३=१५ + १३=२८ तिथि

गत वर्ष <u>४६ × ११ </u> ६१६ = ३ लिख

गत वर्ष ५६×११ - ३ लब्धि + २८ जन्म तिथि

= <u>६१६ + ३ + २=</u> <u>६४७</u> = शेष १७ तिथि=कृष्ण २ तिथि

टिप्पणी—तिथि शुक्ल प्रतिपदा से १ गिनी जाती है। अमावस्या को ३० तिथि होती है।

तिथि निकालने का अन्य प्रकार

गत वर्ष × ३४३ = दिन घटी पल

+ जन्म तिथि घटी पल ( भुक्त तिथि घटी पल )
= वर्ष की तिथि

उदाहरण

घ० प०

जन्म तिथि द्वादशी ८—६५ तक थी इष्ट १५-५१ है। शेष त्रयोदशीकी घटी परू ०—२५

= 94-74

गत तिथि १२ + १४=२७ दिन इस कारण त्रयोदशी १४-२६ है। गत वर्ष=  $\frac{x \in X}{3} = \frac{9 \times 20 \times 3}{39}$ 

= तिथि घडी पल **६१९-३६-४६** 

प्राप्त तिथि घ० प०

**६99-३६-४६** + जन्मकी २७-१५-२६

६४६ तिथि ÷३० =लव्धि २१ शेष १६

योग=६४६-५२-१२

वर्ष प्रवेश को कृष्ण २ तिथि ही है।

(३) वर्ष प्रवेश का योग नक्षत्र निकालना

(गत वर्ष × १०)-स्रव्धि + जन्म नक्षत्र या योग् संख्या २७

टिप्पणी-नक्षत्र निकालने में जन्म नक्षत्र की और योग निकालने में योग की संख्या जोड़ना।

उदाहरण नक्षत्र का

= र्दर=शेष १५ नक्षत्र स्वाती

योग का उदाहरण

$$[( ४६ × 90 ) - २ लिंध + २२ साध्य योंग जन्म का ] + २७$$

यहाँ समीप का नक्षत्र १५ स्वाती और १३ व्याघात योग निकला है।

(४) वर्ष प्रवेश के लग्न का अनुमान करना

उदाहरण

$$\left[ \left( \text{ गत वर्ष ५६  $imes$  ३)  $+ \left( \frac{4 + 3}{30} \text{ की लिख} \right) \right] \div 97$$$

```
९२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थे वर्ष फल खण्ड
  = \left( 9 \xi \xi + \frac{9 \xi \xi}{30} \otimes \frac{9 \xi}{600} \right) \div 9 \xi = \frac{9 \xi \xi \xi + 1}{9 \xi} = \frac{9 \xi \xi}{9 \xi} = 9 \xi \frac{1}{9 \xi} = 9 \xi \frac{1}{9 \xi} = 1 \xi \xi
     प्र शेष वर्ष लग्न
      + ३ जन्म लग्न
      = वृश्चिक वर्ष प्रवेश लग्न
 अन्य रीति से वर्ष प्रवेश के लग्न का अनुमान करना
      गताब्द × ३१ की लब्धि + जन्म लग्न ३ े • १२=शेष वर्ष प्रवेश का
                                                                       साधारण लग्न
  उवाहरण
        गताब्द ५६ × ३१ की लिख + जन्म लग्न ३ ÷ १२
        <u>9७३६</u> की लिख + ३ ÷ १२ = <u>१७३ लिख + ३</u> = <u>१७६</u> =शेष ८ लग्न
   (५) अहर्गण द्वारा वर्ष प्रवेश की मास तिथि जानना
       अ:-ब्रह्म तुल्य अहर्गण ( रीति पहिले दे चुके हैं )
        " केवल दिन वर्ष आरंभ का + ३ =लिब्ध व
        (वर्ष आरंभ का अहर्गण + ३) + लिब्ध व० _ जनाह क०
       वर्षं आरंभ अहर्गण + उनाह क॰ =शेष + १=वर्षं प्रवेश तिथि लब्धि=मास गण
        (मास गण × २) + ६६ =लिख ङ
       (मास गण×२) + ६६-लव्यि ङ =लव्यि ई॰
       मास गण-लब्धि ई॰ क्लिंध गताब्द समूह । शेव वर्ष प्रवेश का गत मास
       ( गताब्द समूह + १९०५ )=शालि वाहन शक वर्ष प्रवेश का
  खदाहरण
       अ॰ ब्रह्म तुल्य अहर्गण २७८६९६=गणित पहिले दे चुके हैं।
                         ६९२)र७८६९९(४०२ लिख व०
२७६८
                                   9588
```

9358

५९५ शेष त्यागा

#### मास जानना

| (SMITTELL)                          |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| य. तु. अ. <del>+</del> ३=२७८६९९     | मास गण ९४३७                |
| +४०२ लब्धि व०                       | <u> × ₹</u>                |
| ६३)२ <u>७९१०१(</u> ४४३०             | १८ - ७४                    |
| २४२ चनाह क॰                         | + 44                       |
| २७१                                 | ९२८) १८९४० (२० लिख इ       |
| <u> २४२</u>                         | 9548                       |
| <b>१९०</b>                          | ३८०                        |
| 9=९                                 | छोड़ा                      |
| 99                                  | मास गण × २ + ६६=१८१४०      |
| शेव त्यागा                          | १८९४०                      |
| ब्र. तु. अ. २७८६९६                  | न्२० लिख ङ                 |
| ∔ उनाह ४४३० क०                      | ६७)१८९२०(२८२ लिख ई०        |
| ३०)२८३१२६(९४३७ लब्ध                 | 948                        |
| २७० मासगण                           | ४५२                        |
| 939                                 | भ३६                        |
| <u>9</u> 20                         | 9६०                        |
| 997                                 | <u> 4</u>                  |
| ९०                                  | 75                         |
| 778                                 | छोड़ा                      |
| 290                                 |                            |
| बोव १६ + १=१७ तिथि                  | मासगण ९४३७                 |
| वर्षं प्रवेष की -                   | -लब्धि ई॰ २८२ घटाया        |
| तिथि १७-१५=२ कृष्ण पक्ष की          | १२ <u>)९१४५(</u> ७६२ लब्धि |
|                                     | _=४ महाक                   |
| चैत्र शुक्ल १ से गिना फाल्गुन शुक्ल | १ ७५ समूह                  |
| तक ११ गत मास हुए                    | ७२                         |
| गताब्द समूह ७६२                     | <b>₹</b> X                 |
| <u></u> 490x                        | <u> 48</u>                 |
| वर्ष प्रवेश शाका = १८६७             | शेय ११ मासगण               |
|                                     |                            |

इस प्रकार वर्ष प्रवेश शाका १८६७ में फाल्गुन शुक्ल १ के उपरांत १७ तिथि हो जाने पर अर्थात चैत्र कृष्ण २ तिथि को मंगलवार के दिन इष्ट घटी ४५ प० १५ वि० ४२॥ पर वर्ष प्रवेश होगा।

# वर्षे प्रवेश की तिथि का चक्

|          | •        |           |          |            |           | •        |
|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| %        | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         |          |
| ព        | ~        | %         | 8        | 6          | 0         |          |
| ಶ್       | វេ       | u         | L        | ប          | •         |          |
| 03°      | 28       | 20        | 26       | 200        | 26        |          |
| 8        | <b>%</b> | <u>مر</u> | ٣        | 0 <u>,</u> | ۳,        |          |
| <u>%</u> | >        | ×         | ×        | æť         | >l        |          |
| 9        | 5        | 70        | 3        | ×          | <u>بر</u> |          |
| 45       | 43       | 6         | 6        | 6          | 0_<br>Us. |          |
| 9        | •        | ۍ         | or       | r          | ~         |          |
| ę,       | %        | 30        | 29       | 29         | 34        |          |
| مرو.     | 0^       | •         | 90       | 9          | 0         |          |
| Ų        | n<br>n   |           |          | 30         |           |          |
| 9        | 2        | 9         | 2        | n<br>n     | េ         |          |
| س.       | w        | w         | us       | 9          | č         |          |
| ×        | 24       | ال<br>عر  | 24<br>(2 | U.         | U.        | C/<br>W  |
| >        | >        | 34        | ۵        | 2          | کر<br>ت   | æ'<br>σ- |
| W.       | m        | m         | w        | m          | >         | >        |
| R        | 33       | 2         | 23       | 33         | U.<br>W.  | (C)      |
| •        | 6        | 6-        | 6-       | 6          | 5         | 6        |
|          | तक       |           |          |            |           | <b>\</b> |
| वदे      | 0        | u         | 9        | n<br>e     | 3f        | 266 - 39 |
| ļo.      | (TV      | 1         | 1        | - 1        | - 1       | 1        |
|          | -        | 3         | in.      | )c         | 9         | 000      |

# वर्ष प्रवेश का नक्षत्र व योग का चक

| 5           | -              | G.        | m        | >-         | <b>≥</b> ₹ |        | 1 |
|-------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|--------|---|
| ព           | n.             | 6         | 30       | 29         | 3          | ,      | 4 |
| 2           | រេ             | 5A        | မီ       | 5          | 5          |        | 4 |
| uy-         | 24             | טץ<br>טצי | ٥        | 65         | S.         |        | 4 |
| <u>ح</u> ر  | <u>م</u><br>جر | On<br>Uy  | 5        | %          | 8          |        | 4 |
| <u>&gt;</u> | ×              | w         | 9        | រេ         | •          |        | 4 |
| ~           | 33             | ()<br>(E) | 20<br>20 | <b>6</b> 4 | ርን<br>በንግ  |        |   |
| 5           | 65             | 6         | ٦        | کر<br>ص    | <u>o</u>   |        | 4 |
| 5           | r              | in        | >        | əf         | ur.        |        | • |
| မီ          | %              | 30        | 29       | 33         | ()<br>()   |        |   |
| •           | 0              | 9         | 49       | 93         | a.         |        |   |
| น           | C.             | 0         | 0        | P          | m          |        | 4 |
| 9           | o-             | 2         | ır       | %          | 30         |        | • |
| ur          | w              | 9         | u        | •          | 9          |        |   |
| ×           | 3              | ارا<br>کو | 35       | S.<br>m.   | 0          | ~      | • |
| >           | m-             | >         | هر<br>مر | a.         | 2          | n<br>n | • |
| us.         | tu.            | >         | ×        | w          | 9          | ıs     | 1 |
| (Y          | 8              | 2         | 33       | (A.<br>UA. | 30         | 34     |   |
| 6           | 0              | 9-        | 6        | m          | >          | جر ح   |   |
|             | 8              |           |          |            |            |        |   |
| व           | 8              |           | . s      |            | _          |        |   |
|             | (E)            |           |          |            | ı          | l      |   |
|             | -              | . %       | , UA     | ับ<br>><   | 9          | 05     |   |

घटाता जो शेष हो उसमें १ और जोड़ना जो योग आवे इन दोनों सारिशियों से वर्ष प्रवेश की तिथि नक्षत्र योग का अनुमान होता है। ऊपर १ से १९ वर्ष दिये हैं और बांई ओर १९-१९ वर्ष एकत्र दिये हैं। इस्ट गत वर्ष में चक्र में दिये प्रारम्भ वर्ष की उसके नीचे और चक्र के प्रारम्भ वर्ष के आगे तिथि नक्षत्र योग प्राप्त होंगे। **- उदाहरण** 

गत वर्ष ४६ ( यह ३९ और ४७ के बीच का है ) ४६-३९=१७ + १=१६ ।
-३९ के सामने और १८ के नीचे तिथि में १९, नक्षत्र व योग में २० दिया है
-इस प्रकार इससे केवल अनुमान होता है। उस दिन तिथि १७, नक्षत्र १३,
योग ११ था। वास्तव में जन्म का जो सूर्य स्पष्ट हो उसके निकट का ही जो वार
-वर्ष प्रवेश के वार के अनुसार मिले उसी के अनुसार माम्न, नक्षत्र योग आदि होते
- हैं। उत्पर की जो रीतियाँ वसाई हैं वे केवल वर्ष प्रवेश का समय अनुमान करने के

इस प्रकार वर्ष प्रवेश का मास तिथि आदि निश्चय कर वर्ष प्रवेश के प्राप्त बार और इष्ट घड़ी पल से वर्ष प्रवेश का ठीक समय प्रगट हो जाने पर उस समय की ृकुंडली बना लेने पर वह वर्ष प्रवेश की कुंडली कहलायगी। इसका उदाहरण आगे दिया है।

## अध्याय २

## मास प्रवेश साधन

'जिस प्रकार वर्ष प्रवेश का समय निकाल कर वर्ष प्रवेश कुंडली बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्ष का सूक्ष्म फल जानने के निमित्त प्रत्येक मास की कुंडली बनाई जाती है।

जिस समय जन्म कालीन सूर्यं स्पष्ट के अंश कलादि के समान सूर्यं हो उसी समय मास प्रवेश होता है। प्रत्येक राशि में एक-एक राशि की वृद्धि होती जाती है। जन्म की सूर्य राशि में गत मास की संख्या को सूर्य की राशि में जोड़ते जाना। जोड़ने से जो प्राप्त होगा उसी दिन मास प्रवेश होगा।

१ राशि=१ मास । (गत मास संख्या-१)=गत मास के लिए राशि में जोड़ना। जैसे दूसरे मास के लिए १, तीसरे मास के लिए २ राशि, चौथे के लिए ३, आठवें मास को ७ राशि इत्यादि प्रकार से जोड़ना। जन्म का सूर्य + गत मास (गत मास की संख्या के अनुसार राशि )=मास प्रवेश का सूर्य।

जव पहले बताये प्रकार से वर्ष प्रवेश का समय आरंभ में निकाला जाता है वही 'पहले मास की वर्ष प्रवेश की कुंडली हुई अर्थात् वह पहिले मास प्रवेश की कुंडली हो गई। १६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षं फल खण्ड

जब दूसरा मास प्रवेश निकालना है तो गत मास १ हुआ। तो जन्म की सूर्यः स्पष्ट की राशि में १ जोड़ना। जैसे जन्म का सूर्य १० रा०-१६०-५३'-५९" है + ९ गत मास ( १ राशि जोड़ा )=११रा०-१६°-५३'-५९" हो गया अर्थात्-सूर्य की राशिः स्थान में मकर थी तो अब कुम्भ राशि हो गई परन्तु अंश आदि वे ही रहे।

दूसरे मास प्रवेश में=११ रा-१६०-५३'-५९" तीसरे मास प्रवेश में=०-१६-५३-५९ चीये मास प्रवेश में=१-१६-५३-५९ इत्यादि जन्म का सूर्य=१० रा-१६°-५३¹-५९"

+७ गत मास=७-०-०-०

=५-9६-५३-५९ यह आठवें मान का मास प्रवेश का सूर्य हुआ । इस प्रकार प्राप्त सूर्य स्पष्ट जिस दिन जिस समय होगा वही समय मास प्रवेश का होगा। उस समय की कुंडली यदि बना ली जाय तो वही कुंडली उस मास के प्रवेश की कुंडली कहलायगी। इस प्रकार १२ मास की १२ मास प्रवेश कुंडली वन जाती है।

मास लग्न का स्वामी मास पति (मासेश) होता है। उसके फल का भी विचार वर्षेश के समान होता है।

मास प्रवेश का समय निकालना

मास प्रवेश के समय का सूर्य स्पष्ट बनाने की जो ऊपर रीति वताई गई है, वह सूर्य स्पष्ट किस समय पर किस बार घटी पल पर आयगा उसके निकालने की रीति नीचे दी है।

मास प्रवेश के सूर्य से मिलता-जुलता सूर्य कव आता है यह पंचांग में देखो । जिस प्रकार ग्रह स्पष्ट करने के लिए पंक्ति खोजते हैं उसी प्रकार पंचांग में समीप

का पंक्तिस्य (पंचांग का ) सूर्यं और उसकी गति खोजकर लिख लो।

मास प्रवेश के सूर्य से पंक्तिस्थ सूर्य अल्प हो तो + (धन) अधिक हो तो-ऋण चालन होता है। पंक्ति और मास प्रवेश के सूर्य का जो अन्तर (चालन) धन ऋण आत्मक निकलता है उसकी विकला बना लो और पंक्तिस्थ सूर्य की गीत की भी विकला बना लो। उपरान्त अन्तर में गित का भाग दो तो उत्तर वार घटी पल आदि में प्राप्त होगा। वह चालन 🛨 चालन क्र यर वताये अनुसार होगा।

उस सूर्य की अमुक गति एक दिन में होती है तो प्राप्त अन्तर में गति मान होने को कितने घटी पल लगेंगे? यह निकालने को अन्तर में गति का भाग देने से जो दिन घटीपलादि निकलता है उसे पंक्तिस्थ वार घटी पल में 🛨 करने से मास प्रवेश का समय निकलता है।

अर्थात् मास प्रवेश के सूर्य से पंक्ति का अन्तर निकालते समय देखना पंक्तिस्थ सूर्यं का वार और मिश्र काल का धटी पल पंचांग देखकर लिख लेना चाहिए। इतवार को एक वार गिनते हुए जो वार हो उतनी संख्या का वार और जो मिश्रमान हो उसका घटी पल इसे पंक्ति का बार घटी पल कहेंगे। इसमें से उपरोक्त प्राप्त ± चालन का बार घटी पल ± के अनुसार जोड़ने या घटाने से मास प्रवेश का बार घटी पल प्राप्त होगा। अर्थात् पंचांग में दिये हुए सूर्य के आगे या पीछे उक्त बार को उतने घड़ी पल पर मास प्रवेश होगा। यदि मिश्रमान का सूर्य न दिया हो तो प्रातः रिव स्पष्ट दिया होगा। उसका इष्ट ०-० लेना।

उदाहरण — द्वितीय मास प्रवेश के समय का सूर्य ११ रा-१६°-५३'-५९'' है। पंचांग देखा सूर्य के संमीप का ११ रा-१४°-५९'-३०" सूर्य बुधवार ं (वार ४) को मिश्रमान (इष्ट) ४५ घ०-१७ प० का दिया है। इस पंक्तिस्थ सूर्य की गति ५९'-२३" दी है।

मास प्रवेश सूर्य=११-१६-५१-५९ अन्तर १-५४-२१ = ६-६९"
पंक्तिस्थ ,, ११-१४-३० गति ५१-२३ व ३५६३"
अन्तर ०- १-५४-२९=वार० घ० प० चालन +

३५६३)६८६९(१ वार 9 44-80 9048'-79" 49'-73" पंक्ति से मास प्रवेश ३५६३ सूर्य अधिक है इस 3305× 50 £0+48 3x80+23 ३५६३)१९८३६०(५५ कारण चालन+हुआ १७=१५ घड़ी इसे पंक्तिस्थ वार =198-78 =3463" २०२१० आदि में जोड़ना पड़ेगा। ×ξο १७६१४ 5480+79 7394× 40 =६८६९" 09)006:286(EEKE १४२४२ पल 9950

पंक्ति वार घ० प० मास प्रवेश सूर्य से पंक्ति कम होने से पंक्ति को मास प्रवेश ४ - ४५-१७ सूर्य से घटाया तो अन्तर ० रा-१०-५४'-२९" आया । इसके चालन १ - ५५-४० विकला ६-६९ हुए । इसमें गति ५९'-२३"=३५६३" का योग ६ - ४०-५७ भाग दिया तो वह १ वार ५५ घ० ४० पल आया । मास

=मास प्रवेश समय। प्रवेश के सूर्य से पंक्ति कम होने से वालन धन हुआ।
पंक्ति बुधवार (वार ४) मिश्रमान ४५ घ० १७ पल है। इसमें वालन + होने
से १ वार ५६ घ० ४० पल जोड़ा तो ६ वार ४० घ० ५७ पल हुआ। यह द्वितीय
मास प्रवेश का समय हुआ अर्थात् ६ वार ( मुक्तवार ) के दिन इण्ट ४० घ० ५७
पल पर मास प्रवेश होगा। ऊपर वार ४ मिश्रमान ४५ घ० १७ पल लिया है। यदि
उस दिन प्रातः रिव स्पष्ट होता तो ४ वार ० घ० ० प० लेते। पर वहाँ मिश्रमान
दिया है इस कारण मिश्रमान लिया गया है।

पंक्ति सूर्यं के आगे शुक्र वार चैत्र कृष्ण ३० को पड़ता है। उस दिन इष्ट ४०

१८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

घ० ५७ प० पर द्वितीय मास प्रवेश होगा। उस समय की जो कुण्डली बनेगी वह

द्वितीय मास प्रवेश की कुण्डली कहलायेगी।

सारिणी द्वारा भी मास प्रवेश सरलता से निकल आता है। मास प्रवेश सारिणी आगे दी है। यह मास प्रवेश सारिणी स्थानीय पंचांग पर से मास प्रवेश साधन की रीति के अनुसार बनाई गई है। इसमें पंचांगों में फुछ अन्तर पड़ने से सारिणी में भी कुछ अंतर पड़ सकता है और सारिणी द्वारा कुछ पलों का अन्तर भी आ जाता है। इस लिये गणित द्वारा ही मास प्रवेश साधन से ठीक निकलता है। मास प्रवेश सारिणी देखने की रीति

उस मास के सूर्य की राशि के सामने और अंश के नीचे सारिणी में जो वार घटी पल मिले उसे आरंभ के (वर्ष प्रवेश के) वार घटी पल में जोड़ देना। यहाँ केवल अंश तक के अंक मिलते हैं अब कलादि का और निकाल कर उसमें जोड़ देना है।

इसके लिए प्राप्त सूर्य के अंश और अग्निम अंश के सारिणी अंकों का अन्तर निकालना। ६० कला में उतना अंतर तो शेष कलादि में कितना होगा? निकाल

कर उत्तर जोड़ देना तो दूसरे मास प्रवेश का समय निकल आयेगा।

इसी प्रकार आगे के अगैर भी मास प्रवेश का वार घटी पल निकाल कर उस समय पर से कुण्डली बना लेना तो वह मास प्रवेश की कुण्डली बन जायगी। मास प्रवेश सारिणी

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १४ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ वार २१ २२ २४ २५ २६ २७ २८ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३६ ३ ३६ घटी ३४ ४२ ४ १६ २८ ४० ४२ ३ १६ २८ ४० ४२ ४ १६ २८ पल १ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २८ २९ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ३९ ४० ४२ ४३ ४४ ४४ ४६ ४७ ४९ ५० ११ ५२ ५३ १४ ५६ ४० १२ ४ ११ २६ ३६ ४७ १८ ९ १८ २६ ३१ ४२ १३ ४ ४ ६ ७ = ९ १० ११ १२ १३ १४ ₹ 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 वुष ४७ ४८ ४९ ० १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ १० ११ घटी ११ १९ २४ २९ २४ २८ ४१ ४४ ५८ ५१ ५१ ५४ ५३ ५३ ५१ पल १४ १६ १७ १६ १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २८ २१ \* \* \* \* \* \* 3 3 3 पर पत्र पथ पद प७ पन प९ २० २० २१ २२ २३ २३ २४ ४८ ४१ ४२ ३७ ३९ २४ १७ ९ ० ५० ३९ २७ १३ ४९ ४३

वि०

1159

मास प्रवेश की सारिणी देखने की रीति का उदाहरण

मान लो सूर्य ११-५°-३३'-९" है और वर्ष प्रवेश सोमवार इच्ट घ० प० वि० पर है वार घ० पल वि० हुआ २९ २२ १२॥ २ २९ ४४ १२॥ सूर्य ११-५°-३३'-९" प्रथम मास का वर्ष प्रवेश =वार घ० प० + १ २९ ४४ =० ५ ३३ ९ सारिणी अक्ट्र राशि अंश ५ का =२ २७ ४०

ी अङ्क राशि अंश ५ का <u>≔२ २७ ४०</u> योग ≕४ ५७ २४ **१**२॥

यहाँ रा०-५° का सिर्फ निकला है ३३'-९" का और चाहिये ०-६° में सारिणी अंक वा॰ घ॰ प॰

२ २ ६ ५२ --"५ ,, <u>२ २७ ४०</u> अन्तर=० १ १२

शेष ३३'-९" ×अन्तर 9-92 9--85 ६ ३६ पूर्व प्राप्त योग वार॰ प० वि० घ० ० ३३ २४ 9211 ० ३९ ४६ ४८ चालन 8 e K 8€ 38 🕂 चालन आगे का बड़ा होने से + १८॥ दूसरे मास प्रवेश = ४ 3 ५५ o 38 88 का वार आदि

यहाँ जन्म के सूर्य स्पष्ट की राशि में १ राशि जोड़ा तो रा० ५° ३३' ९" हो गया। सारिणी में० राशि के सीध में ५° के नीचे देखा तो सारिणी अंक वार २ घ० २७ प० ४० मिला इसे वर्ष प्रवेश के वार घ० प० में जोड़ा यहाँ रा० ५० के समय का वार आदि सारिणी से मिल गया। परन्तु शेष ३३ ९ ९ का और सारिणी अंक चाहिये था इसको निकालने के लिये ५० का जो सारिणी अंक था और उससे आगे ६० का जो सारिणी अंक है, दोनों का अन्तर निकाला। उपरांत अन्तर और शेष का गौमूत्रिका क्रम से गुणा करना। गुणन फल जो चालन प्राप्त होगा, यदि आगे का सारिणी अंक बड़ा हो वह + होने से जुड़ेगा, कम हो तो ऋण होने से घटेगा तव परे सूर्य का बार घ० प० निकल आयगा।

यहाँ भेष ३३' ९'' और अन्तर घ० १ प० १३ का गुणा करने से घ०० प० ३९ वि० ४६ आया आगे का सारिणी अंक बढ़ा था इस कारण यह + होने से पूर्व योग बार ४ घ० ५७ पल २४ वि० १२॥ में जोड़ा तो वार ४ घ० ६८ प० ३ वि० ५०॥ हो गया। यह दूसरे मास प्रवेश का समय निकल आया। इस समय पर की कुण्डली बनाने पर दूसरे मास प्रवेश की कुण्डली बन जायगी।

सूर्यं की राधि में १ राधि और बढ़ाकर अर्थात् रा० १-५० का सारिणी अंक लेकर जोड़ने के उपरांत ३३' ९" का अनुपातिक समय जोड़ देने पर तीसरे मास प्रवेश का समय निकल आयगा इसी प्रकार पूरे १२ मास का प्रवेश निकाल लेना।

आगे गणित द्वारा मास प्रवेश निकालने के कई उदाहरण दिये हैं।

## अध्याय ३

# दिन प्रवेश निकालना

जब प्रत्येक दिन का सूक्ष्म फल निकालना हो तो प्रत्येक मास के अर्न्तगत प्रत्येक दिन का दिन प्रवेश काल निकाल कर उसकी दिन प्रवेश कुण्डली बना ली जाती है। इस प्रकार वर्ष भर के प्रत्येक दिन की दिन प्रवेश कुण्डली बनाई जा सकती है। विन प्रवेश काल निकालने की रीति

सूर्यं का प्रत्येक अंश एक दिन के बरावर होता है, इस कारण मास प्रवेश के सूर्य में एक-एक अंश बढ़ाते जाना तो प्रत्येक दिन का दिन प्रवेश का सूर्य बन जाता है।

मास प्रवेश सूर्य + गत दिन (मास प्रवेश से इष्ट दिन तक उतने ही अंश ओड़ना)

≕दिन प्रवेश का सूर्य । अर्थात् जिस मास में जितनी संख्या का दिन प्रवेश निकालना हो तो उतनी दिन रात की संख्या निकाल कर जितने दिन मिलें उतने अंश मास प्रवेश के सूर्य में मिलाना तो सूर्य की राशि अंशकलादि जो निकले वही दिन प्रवेश का सूर्य होगा। जितने दिन हों उसमें से १ घटाने से से जो दिन प्राप्त हो उतने अंक

मास प्रवेश के सूर्य के अंश में जोड़ना।

उदाहरण—मान लो जन्म का सूर्य ११-५°-३३'-९" है। अब सप्तम मास प्रवेश के आगे का दिन प्रवेश निकालना है। तो पहिले सातवाँ मास प्रवेश का वार घटी पल निकाल लेना पड़ेगा। फिर आगे १°-१° वढ़ाकर इच्छित दिन का दिन प्रवेश निकाल सकते हैं।

सातर्वे मास का मास प्रवेश:— जन्म का सूर्य रा० ११ ५° ३३'९" सातर्वे मास को (७--१) = ६ योग ४ ४ ३३ ९

पंक्ति के समीप में शानिवार की इंटट ० पर सूर्य ५ ५ ७' २६''दिया है इंटट सूर्य रा० ५ ६° ३३' ९'' पंक्ति का ५ ५ ७ २६ अन्तर = ०० २५ ३३ +

= सातवें मास प्रवेश काल का सूर्य स्पष्ट सूर्य पंक्ति ५५° ४३" ( पंक्तिस्पष्ट सूर्य की ) अन्तर २५' ३३" में ६० का गुणा कर गित '५६' ४३" का भाग देने से जो घड़ी पल विपल प्राप्त होंगे उसे पंक्ति के वार आदि में जोड़ने से मास प्रवेश का वार आदि प्राप्त होगा भाग देने की सुविधा के लिये यहाँ दोनों की विकला वना लेना । सूर्य गित ५६' ४३" ६० घड़ी में होता है तो यह अन्तर कितने घड़ी में होगा ?

२४'-३३" अन्तर × ६० \_ १४३३ × ६०घड़ी \_ ९१९ = घड़ी प० वि० ४८'-४३ गति ३४२३" ३४२३ ३६-६-३० च ३५२३ ३६-६-३० चालन+ पंक्ति का बार शनि बार इष्ट ०-० है ३५२३)९१९८०(२६ घड़ी 9088 पंक्ति बार घ० प० वि० २१५२० 2993= \$57× 60 0-75- 6-30 ३५२३)२२९२०(६ = 6-54- 4-30 मास प्रवेश ७ शनिवार को २११३८ पल वार घ० प० वि० 9957 X 40 इब्ट ७ - २६ - ६ - ३० पर होगा ३५२३)१०६९२०(३० वि० १०५६९ 9230

मान लो मास प्रवेश के उपरान्त दशवें दिन का दिन प्रवेश निकालना है। पहिले दिन का दिन प्रवेश तो वही हुआ जो मास प्रवेश का समय प्राप्त हुआ है। सातवें मास का मास प्रवेश सूर्य रा. ४-५°-३३'-९" पंक्ति में प्रातः रिव है दशवें दिनका (१०१-)=९° + ९-०-० ५-१३-५७'-५५" दिया है दशवें दिन प्रवेश का सूर्यं=योग=५-१४-३३-९ गति ५९'-४" है दिन सोमवार वार = २

२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षे फल खण्ड

| दिन प्रवेश का सूर्य ५-१४°-३३'-९"         | ३५४४)२११४(० वार              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| पंक्ति ५-१३ -५°-५                        | × ६º                         |
| अंतर=०-०-३४-9४+                          | ३५४४) १२६६४० (३५ घड़ी        |
| (दिन प्रवेश सूर्य अधिक होने से +)        | <u> </u>                     |
| , ,                                      | २०४२०                        |
| अन्तर×६०                                 | 9=२२०                        |
| ३५-१४ = २११४" × ६० = १२६<br>३५४४" = ३१४४ | 2₹00 × €0                    |
| ५९-उगति ३५४४" ३५                         | रंह _ इर्रह्र) वेइच०००(इच पल |
| चालन 🕂 घ.३५५.                            | ३६वि.५६ <u>१०६३२</u>         |
| पंक्ति सोमवार इष्ट ०-०है                 | <b>३</b> १६ <b>५०</b>        |
| पक्ति बार घ० प० वि०                      | २५३४२                        |
| 2-0-0-0                                  |                              |
| —ीचालन०–३५–३⊂–५६                         | ३५४४) १९९६८० (५६ वि०         |
| दिन प्रवेश=३-३५-३५-५६                    | <u> १७७२०</u>                |
| अर्थात् सोमवार को इष्ट घ० प० विष         | पर २१४८०                     |
| , a x - 3 < - x 1                        |                              |
| दिन प्रवेश होगा। इस समय की कुण           | डलीवना १२१६                  |
| लेने पर दशवें दिन प्रवेश की कुण्डली      | बन जायेगी।                   |

दिन प्रवेश काल का समय निकालने की रीति

दिन प्रवेश का सूर्य पहिले निकाल लेना चाहिये। मास प्रवेश के आगे जितने दिन का दिन प्रवेश निकालना है, मास प्रवेश के सूर्य से उतने दिन का अंतर निकाल कर, जितने दिन मिलें उससे १ कम कर उतने अंश मास प्रवेश के सूर्य में जोड़ देने से इच्ट दिन का वार प्रवेश का सूर्य निकल आता है। जैसे मास प्रवेश के उपरान्त २०वें दिन का दिन प्रवेश निकालना है। सातवें मास का मास प्रवेश का सूर्य ५-५° -३३'-९" आया था उसमें २० दिन के (२०-१)=१९ अंश जोड़ें तो ५-२४°-३३' -९" यह वीसवें दिन का दिन प्रवेश का सूर्य हो गया।

यह सूर्य स्पष्ट कितने इष्ट परहोगा, अव यह जानने की आवश्यकता है। जिसके लिए दिन प्रवेश के समीप का सूर्य पंचांग में खोजो। वह पंक्तिस्थ सूर्य हुआ।=अंतर

दिन प्रवेश सूर्य—पंक्तिस्य सूर्य पक्तिस्य सूर्य की गति

पंक्ति से दिन प्रवेश का सूर्य यदि अधिक हो तो + कम हो तो - (ऋण) चालन होता है।

पश्चात जिस प्रकार मास प्रवेश में गणित किया था उसी प्रकार इसका गणित करना। अर्थात् अन्तर की कला बना कर ६० का गुणा कर गति की कला से भाग देना तो 🛨 चालन प्राप्त होगा।

दिन प्रवेश का सूर्य और पंक्ति के सूर्य का अन्तर निकालना । जिसमें जो घट सके उसे घटाना । पंक्ति से वार प्रवेश का सूर्य अधिक हो तो + कम हो तो - (ऋण) चालन होता है । या वार प्रवेश से पंक्ति घट जावे तो + यदि पंक्ति से वार प्रवेश घट जावे तो चालन - (ऋण) होता है । इस चालन को पंक्ति की वार घटी पल में करना तो दिन प्रवेश का समय निकल आता है । पंक्ति का सूर्य जो लिया है उस दिन का वार हुआ और पंक्ति का सूर्य स्पष्ट मिश्र काल या प्रातः का जिस प्रकार दिया हो वह इष्ट घड़ी पल में हुआ । इसमें से चालन के करना पड़ता है जैसा कि कार उदाहरण देकर वता चुके हैं।

इसके उदाहरण और भी आगे दिये हैं।

वर्ष प्रवेश साधन का समय अज्ञात हो तो कैसे जानना

जिसका जन्म समय ज्ञात न हो उसका वर्ष साधन प्रश्न पर से करते हैं। उस समय प्रश्न समय के लग्न को स्पष्ट करना और उसी लग्न कुण्डली से शुभागुभ फल बुद्धि से विचार कर कहना। जो प्रश्न लग्न है उसे वर्ष प्रवेश का लग्न समझना। वर्ष प्रवेश

जब प्रश्न समय के सूर्य के तुल्य अग्निम वर्ष का सूर्य हो उसी समय वर्ष का प्रवेश समझना। तात्कालिक लग्न और ग्रहों के अनुसार वर्ष में विचार कर ग्रुभागुभ फल कहना।

मुन्था जानना

प्रश्न लग्न की राशि को छोड़कर अंश कला के समूह को १४० से भाग देना। लिख राश्यादि फल प्रश्न लग्न से मुंबा की स्थिति होती है। या तात्कालिक प्रश्न लग्न की लला करके १४० का जाग देना जो लिख होगी वह मेवादि से मुंबा जानना।

# अध्याय ४

# (३) वर्ष में मुन्था साधन

वर्ष का फल जानने एवं वर्षेश का निर्णय करने के लिए मुंथा निकालनी पड़ती है। जन्म लग्न से प्रति वर्ष मुंथा एक-एक राशि आगे चलती है। जन्म लग्न में मानों मुंथा है तो एक वर्ष के उपरांत धन स्थान में फिर एक वर्ष के उपरांत सहज भाव में इत्यादि प्रकार से मुंथा चलती है।

मुंया के भिन्त-भिन्त नाम=मुंया, मुथहा, इंया, अंथिहा आदि है।

### २६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्ष फल खण्ड

मुंथेश=जिस राशि में मुंथा हो उस राशि का स्वामी मुंथेश कहलाता है।

मुंथा की गति=१ वर्ष में=१ राशि

१ राशि=१२ मास

१ मास में=२३ अंश

१ अंश=१२ दिन

१ दिन में=५ कला

१ कला=१० घड़ी

१ घडी में=५ विकला

१ कला=१२ घड़ी १ विकला=१२ पल

### मुंथा साधन की रीति

(१) पहिली रीति वर्तमान वर्ष संख्या १२ उदाहरण—गत वर्ष ५६, वर्तमान वर्ष ५७ १२)५७(४ जन्म लग्न ३ से ९ शेष तक गिना ४८ तो नवां कुंभ आया। तो कुम्म

=जन्म लग्न से मुंया का स्थान **९** शेष राशि पर मुंथा हुई

जन्म लग्न ३ + शेष ==११ राशि

(२) दूसरी रीति

उदाहरण

गत वर्ष संख्या १२) १६(४

मुंथा ११ राशि कुंग पर आई

गत वष सक्या १२ =शेषांक + जन्म लग्न

- ४८ - द शेष

≕मुंथा

(३) तीसरी रीति

( मेष लग्न से आदि लेकर जन्म लग्न संख्या +गत वर्ष ) ÷ १२=शेष मुंथा

(जन्म लग्न गतवर्ष) ÷ १२=६३=शेष ११ कुंभ=कुम्भ राशि पर मुंथा आई)

き十よも

### (४) चौथी रीति=मुंथा स्पष्ट करना और समय निकालना ।

जन्म समय लग्न की जो राशि अंश कला विकला होती है ठीक उतनी ही मुंथा की राशि अंश आदि जन्म समय रहती है। जैसे जन्म लग्न २रा०-२०<sup>०</sup>-१६-२९<sup>11</sup> है तो मुंथा भी जन्म समय २-२०<sup>०</sup>-१६<sup>1</sup>-२९<sup>11</sup> पर रहेगी। उपरांत वर्ष में १ राशि की गति से मुंथा चलती रहेगी।

यहाँ जन्म लग्न मिथुन के २०°--१६'--२१" पर है तो मुंथा का जन्म समय भुक्तांश मिथुन के २०°--१६'--२१" हुआ ।

पूर्ण अंश ३०°-८'-०"
भुक्तांश २०-१६-२१ मुन्या का
=भोग्यांश= ९-४३-२९ मिथुन का

अव यह जानना है कि ९º-४३'-२९" भोग्य होने को कितना समय लगेगा?
मुन्या की उपरोक्त बताई हुई गति के अनुसार समय निकालते हैं।

९ अंश +९ 🗙 ९२=१०८ दिन= मास दिन घड़ी पल 3- 95- 0-0

४३ कला=४३ × १२=५१६ घड़ी= ३९ पल=२९ × १२=४६८ पल =

योग= ३-२६-४३-४८

अर्थात मा० दि० घ० प० व्यतीत हो जाने के उपरांत मुन्या आगे की राशि कर्क 3-37-83-85

में चली जायगी। अभी मुन्था मिथुन राशि में है।

(५) पाँचवीं रीति मुन्था स्पष्ट करने की

सूर्य का 9° भोगने में मुन्था की गति ५ कला होती है क्योंकि सूर्य एक दिन में लगभग ,9° चलता है।

( गताब्द + लग्न स्पष्ट )÷ १२=मुन्या स्पष्ट

उदाहरण-जन्म लग्न २रा०-२०°-१६'-२१"

+गताब्द ५६ 97) 4=-70-94-79(8

85 शेष १०-२०-१६-२३ मुन्धा

∴ वर्ष प्रवेश के समय मुन्था स्पष्ट १०रा–२०<sup>०</sup>–१६′–२१″

मास प्रवेश और दिन प्रवेश में मुन्था स्पष्ट करना

मुन्था की गति प्रतिमास २º-३०' है जैसा पहले बता चुके हैं। मासं प्रवेश की मुन्था निकालने के लिए, वर्ष के मुंथा स्पष्ट में प्रतिमास २º-३०' जोड़ते जाना तो आगे के मास का मुंथा स्पष्ट हो जायगा। जैसे वर्ष प्रवेश के समय मुंथा मिथुन के १०°-१६'-२१" पर है यही प्रथम मास प्रवेश का मुंधा स्पष्ट हुआ । दूसरे मास प्रवेश का मुन्या स्पष्ट मिथुन २२<sup>०</sup>–४६'-४१" हुआ।

यदि दूसरे मास में दिन प्रवेश की मुन्था निकालनी है तो दूसरे मास प्रवेश के

पहिले दिन की मुन्या इस प्रकार हुई।

मिथुन के २२º-४६'-२9" यह दूसरे मास की दिन प्रवेश की मुन्या हुई

+ ५ - ॰ मुन्या स्पष्ट मिथुन २२-५१-२१ हुई दिन प्रवेश की मिथुन २२-४१-२१ मुन्या के लिए प्रति दिन ५ कला जोड़ते जाने से प्रति दिन की मुन्था स्पष्ट हो जाती है इसके और भी उदाहरण आगे दिये हैं।

# अध्याय ५

# लघु पश्चवर्गी = पश्चाधिकारी

वर्ष के ५ अधिकारी होतें हैं जिनमें से वर्षेश (वर्ष का स्वामी) चुना जाता है। अधिकारी अधिकार

(१) जन्म लग्न का स्वामी = पुरेश = जो जन्म लग्न का स्वामी है वह लग्नेश है।

(२) वर्षं लग्न का स्वामी = राजा = वर्षं प्रवेश में जो लग्न हो उसका स्वामी।

(२) मुन्था पति = मंत्री = मुन्था की राशि का स्वामी।

(४) त्रिराशि पति =रसेश= ) दिन रात के ३ विभाग करके नीचे बताये आदि घातु > प्रकार से उस भाग का स्वामी निकाला का स्वामी | जाता है।

(५) समय पति =सेनापित = दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य राशि का स्वामी रात्रि में वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्र ,, , ,

( मुंयेश वलवान् हो तो शुमा वलहीन हो तो अशुम होता है )

क्रघ् पञ्चवर्गी में त्रिराशिपति और सत्रयपति साधन

लघु पंचवर्गी में (१) लग्नेश और (२) वर्षेश प्रगट हो चुका है। (३) मुन्था निकालना भी अभी बता चुके हैं शेष (४) त्रिराशिपति और (५) समयपति का निर्णय करना आगे बताया गया है।

(४) त्रिराशिपति = त्रिराशिप = त्रिराशि स्वामी = त्रिराशीश

वर्ष प्रवेश के लग्न के अनुसार इसका विचार होता है। वर्ष प्रवेश दिन में या रात्रि में हुआ है इसका विचार कर दिन रात्रि के अनुसार त्रिराशीश का निर्णय करन त्रिराशीश चक्र

वर्ष प्रवेश के मेष वृष मि॰ कर्क सिंह कन्या तुला वृ॰ धनु मकर कुम्म मीत लग्न की राशि १२३४ ५६७ ८९ १० १९ १२ दिन में स्वामी सूर्य शुक्र शनि शुक्र गुरु चन्द्र बुध मंगल शनि मंगम गुरु चन्द्र रात्रि में स्वामी गुरु चंद्र बुध मंगल सूर्य शुक्र शनि शुक्र शनि मंगल गुरु चन्द्र

यहाँ राशि चक्र के ३ भाग कर उसके अनुसार राशियों के त्रिराशिप वतलाये हैं। इसमें दिन रात्रि का विचार दिनमान रात्रिमान से करना। पहिले ४ राशियों में दिन में जो स्वामी होते हैं वे ही आगे की ४ राशियों में क्रमानुसार रात्रि में स्वामी होते हैं वे ही आगे की ४ राशियों में हैं वे ही आगे की ४ राशियों में क्रमानुसार दिन के स्वामी होते हैं। परन्तु अन्त की ४ राशियों में दिन और रात में भी वे ही स्वामी रहते हैं जैसा ऊपर के चक्र से प्रगट होगा।

वर्ष प्रवेश के समय ही उसका विचार देखना कि दिन में या रात्रि में वर्ष प्रदेश हुआ है। वर्ष प्रवेश का जो लग्न हो उसका त्रिराशिप दिन या रात्रि में कौन होता है उपरोक्त चक्र के अनुसार खोज लेना। जैसे वर्ष प्रवेश लग्न वृश्चिक है। वर्ष प्रवेश में इब्ट ४५-१५-४२" है दिनमान २९-५५ है। इससे प्रकट हुआ कि रात्रि में वर्ष प्रवेश हुआ है क्योंकि इब्ट दिनमान से अधिक है। दिनमान २९-५५ तक है जब

दिन का अंत होकर रात्रि आरम्म हो जाती है। अब चक्र देखा । प्रवेश लग्न वृश्चिक का रात्रि स्वामी शुक्र दिया है। इस कारण त्रिराशीश शुक्र हुआ।

(५) समय पति

वर्ष प्रवेश दिन में = सूर्य राशि पति वर्ष प्रवेश रात्रि में= चन्द्र संशि पति

जब वर्ष प्रवेश हो तो वर्ष प्रवेश के समय अनुसार वर्ष लग्न निकालकर वर्ष कुण्डली वना लेना। फिर उस कुण्डली में देखना सूर्य और चन्द्र किस-किस राशि पर है। यदि वर्ष प्रवेश दिन में हुआ है तो सूर्य राशीश ( सूर्य जिस राशि पर है उस राशि का स्वामी ) समय पित होगा। यदि वर्ष प्रवेश रात्रि में हुआ है तो चन्द्र राशीश (चन्द्र जिस राशि का स्वामी है) समय पित होगा। जैसे वर्ष प्रवेश का लग्न वृश्चिक है। इस पर से वर्ष प्रवेश के समय की ग्रह स्थित पर से लग्न कुण्डली वनाई गई वह वर्ष प्रवेश की कुण्डली कहलायगी। मान लो उस वर्ष प्रवेश कुण्डली में कन्या का चन्द्र और मीन का सूर्य है। देखा अपना वर्ष प्रवेश रात्रि में हुआ है। इस कारण चन्द्र की राशि का स्वामी समय पित होगा। यहाँ चन्द्र कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है तो बुध समय पित हुआ।

मास प्रवेश और दिन प्रवेश के समय का भी पञ्च पञ्च वर्गी अधिकारी निकाला जाता है, परन्तु मास प्रवेश में ६ और दिन प्रवेश में ७ अधिकारी होते हैं

जिसका वर्णन आगे दिया है।

अब वर्ष प्रवेश की कुण्डली बनाने के लिए ग्रह स्पष्ट कर लग्न स्पष्ट और भाव स्पष्ट करके वर्ष प्रवेश कुण्डली बनाते हैं। ग्रह स्पष्ट लग्न स्पष्ट और भाव स्पष्ट करने की रीति ज्योतिष शिक्षा के गणित खण्ड में बता चुके हैं।

## अध्याय ६

# वर्ष प्रवेश दुण्डली वनाने को प्रह स्पष्ट

वर्षं प्रवेश शाके १८६७ सम्वत २००२ चैत्र कृष्ण २ मंगलवार इष्ट ४ थं०-१५ प०-४२"-वि० दिनांक १९ मार्च १९४६ ई० है। उत्तरायण, वसन्त ऋतु। इस समय का ग्रह स्पष्ट करते हैं। पंक्तिस्थ ग्रह जवलपुर के लोकविजय पंचांग से।

| फाल्गुन शुक्ल १५ रविवार की पंक्ति इष्ट% चन्द्र=सोमवार को=उ॰ फा०=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠,        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 98-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| १ सूर्यं ११-२ -४६-५० गति ५९-४९ मंगलवार=हस्त १६-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
| र प्राप्त के किया के प्राप्त कर कर के प्राप्त कर कर के प्राप्त कर                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3</b> |
| र पूज ( । । र र र र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| the state of the s | तक        |
| े भूग । विकास को साज जोति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _xo       |
| ६ शनि २-२६-१६-४० ,, ०-४१ वक्री है मंगलवार को प्रातः रवि १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ७ राहु २- २-२३-३१ ,, ३-११ -४८'-४" है गति ४९-४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤١.       |

## ३० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षेफल खण्ड

# मंगलवार को बुध वक्री २७-१३ के उपरांत हुआ है।

(१) सूर्य स्पष्ट

घ० प० वि०

इब्ट ४४ १४ ४२॥ × गति ५९ ४४

30 X5

99 0+33

33

89 95

98 १५

४५ १५

३७ ४९ १० ४४ ३ चालन ४५'-३"+

(२) चन्द्र स्पष्ट करना

पूर्ण घड़ी=६०-०

मंगलवारको हस्त १८-२६ गत हस्त १८-२६

,, शेष चित्रा=४१-३३ शेष चित्रा=२६-४९-४२॥

बुधवार को चित्रा + २३-३९

भभोग चित्रा का=६५-१३

=२३४७८० विपल

भयात ९६४=२।। × ६० \_ ४७९४९४०

भभोग चित्रा=घ० ६५ प० १३

भभोग २३४७८०

=घ० प० वि० षष्टि प्रमाण भुक्ति

२४ ४० ४६

गत नक्षत्र हस्त १३ × ६० = ७८० गत नक्षत्र घड़ी

प्रातः सूर्यं ११ ४° ४८′ ४″

🕂 चालन ० ० ४५

सूर्यं स्पष्ट≕११ ५ ३३ ७

सूर्यं स्पष्ट रा०११ ५° ३३' ७"

घ० प० वि०

इष्ट=४५-१५-४२॥ मंगलवार

=९६५८२॥ विपल

२३४७८०) १७९४९५०(२४ घटी

४६९४६०

90६९३५०

९३९१२०

940730× 40

२३४७८०)९६१३८००(४० पल

९३९१२०

777400× 40

## वर्षं प्रवेश कुंडली बनाने को ग्रह स्पष्ट : ३१

```
घ० प० वि
                                २३४७८०)१३३४६०००(४६ विपल
   गत नक्षत्र घड़ी ७८० ०
                                         9963000
- पिट प्रमाण भूक्ति२४-४०-५६
                                         9599000
                3x-08-80-XE
                                        १४०८६८०
                                        २०५४२०
                        XR
              ९)१६०९-२१-५२(१७८ अंश =चन्द्र स्पष्ट=१७८°-४९'-५"
                        ३०)१७६°(५ चंद्र स्पष्ट=राशि५-२६°-२५'-५"
                            940
                             २८
                £3
                90
                92
                9× 40 + 29=889
              ९)४४१(४९
                38
                 59
                =9
                 0
              ΧX
                  W
   चंद्र गति साधन
                                 ३९१३)२८८००००(७३६ कला
                                       २७३९१
                                       98080
                                       ११७३९
                                      २३५१०
चंद्र स्पष्ट=५-२६-४९'-५"
                                      २३४७८
                                        37× 40
                                     ३९१३)१९२०(०
गति
        ~0=\3 \( \( \frac{1}{2} \) = 0 = 0
    अब पंचतारा स्पष्ट करने को चालन बनाना
                                        पंक्ति के आगे का इष्ट है इससे
                 =वार घः प० वि०
    इष्ट मंगल
                                        चालन + हुआ।
```

पंक्ति रविवार = १--०--०

3-84-94-8711

अंतर=२-४५-१ ५-४२॥ चालन 🕂

#### मंगल साधन 🕝 चालन २-४५-६५-४२॥ 99-75 मंगल गति × 9= 92 30 Ę 98 30 12 95 93 XX 98 94 ३८ ąų. ६ १२ 39 ¥ ₹ चालन ०-५३'-३9"+ रा॰ प्रातः मंगल २-२२'-२9"-३२ + चालन ०-५३-३१ मंगल स्पष्ट=२-२३-१४-३ वा॰घ॰प॰ बुध मार्गी चालन **२–२७–१३** 🗶 बुधगति ₹ ३७ 93 89 2 ሂ 29 58 २६ ४४ 93 37 =चालन o-३२'-9३" + बुध स्पष्ट 99-90-7'-94"

### बुघ स्पष्ट करना

बुध स्पष्ट करने में विशेष वात यह है कि उसी दिन (मंगलवार को २७-१३ तक तो मार्गी है इसके बाद वक्री हुआ। इससे मंगलवार के २७-१३ तक की गति जोड़नी पड़ेगी और आगे की गति घटानी पड़ेगी।

## व्ध चालन

वार घ० प० वि० 2-8x-9x-82 मार्गी २-२७-१३ शेष ०-१८-२-४२ वक्री बुध मार्गी २-२७-१३-० ,,वक्री शेष ०-१८- २-४२ चालनयोग=२-४४-१४-४२ घ० प०वि०

| वक्री वुध | का चालन | ٩  | <b>5-7-8</b> | 3 |
|-----------|---------|----|--------------|---|
|           | वुध गति |    | 93-5         | _ |
|           |         |    | X3=          |   |
|           |         | 0  | 9 ६          |   |
|           | 7       | २४ |              |   |
|           |         | 8  | Ę            |   |
|           | . 0     | 90 |              |   |
| 3         | ХR      |    |              | _ |
| 7         | ४६      | ५९ | २७ ३         | Ę |
|           |         |    |              |   |

चालन ३'-५७" ऋण रा

99-95°-33'-48" प्रातः वुध मार्गी चालन + 0-37-93 99-95- 4-97

वक्री चालन ऋण ३-५७घटाया

वुध स्पष्ट =99-96- 7-94

|                                  | पप अवश कुड |
|----------------------------------|------------|
| गुरु साधन                        | शुक्र साधन |
| वा॰ घ॰ प॰ वि॰                    |            |
| चालन २–४५–१५–४२                  |            |
| वक्री गति गुरु की × ५-२८         | शुक्र चालन |
| 111 101 34 11 X 4-14             | शुक्र गति  |
| १९ ३६                            |            |
| 0                                |            |
| २१ •                             |            |
| o X £                            |            |
|                                  |            |
| ३ ३०                             |            |
| ુ ૧૫                             |            |
| ३ ४५                             |            |
| o 90                             | 0          |
| ० १५ ३ २५ ४९ ३६                  | 0 7        |
| चालन ऋण वक्री होने से o°-9 ('-३" | 0 3        |
| प्रातः गुरु ६-५°-५९'-५५"         | •          |
|                                  | =\$°-      |
| ऋण चालन ०-११- ३                  | प्रातः ।   |
| शेष गृह स्पष्ट ६-५-४४-५२         | चालन       |
|                                  | शुक्र स    |
| गुरु स्पष्ट ६-५°-४४'-५२"         | शुक्र स्प  |
| शनि साधन वकी                     | _          |
| चालन २-४५-२५-४२                  | राहु स     |
| ×दानि गति •-४०                   | चालन       |
|                                  | _ राहु ग   |
| २६ ४२                            |            |
| १० १५                            |            |
| ३० ४५                            |            |
| 9 २२                             |            |
|                                  |            |
| 0 0 0 0                          |            |

० १ ४२ ५४ ४३ ४२

=9'-५३" चालन ऋण

| शुक्र साधन गति७४°-१७''=१°-१४'-१७"                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| वा॰ घ॰ प॰ वि॰                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| शुक्र चालन २-४५-१५-४२                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| शुक्र गति 🗙 १-१५-१७                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ ४४                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ १५                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ ४४                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| o 38                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| १० ३०                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| * \$ <b>%</b> 4                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 94                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 30                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ० २ ४५ १५ ४२                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ० ३ २७ २१ २६ ४६ ५४                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| =३°-२७′-२१″ चालन +                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रातः शुक्र ११-१ °-९'-१३"                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| चालन + ३-२७-२१                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| बुक्र स्पष्ट=११- १ ५-३६-३४                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| बुक्र स्पष्ट=११- १ ५-३६-३४                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| जुक्र स्पष्ट≔११- १ s३६३४<br>ज्ञुक्र स्पष्ट ११-१७°-३६'-३४''<br>राहु साधन<br>चालन १-४५-१५-५२                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| जुक्र स्पष्ट≔११- १ ७३६३४<br>जुक्र स्पष्ट १११७°३६'-३४''<br>राष्ट्र साधन                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| जुक्र स्पष्ट≔११- १ s३६३४<br>ज्ञुक्र स्पष्ट ११-१७°-३६'-३४''<br>राहु साधन<br>चालन १-४५-१५-५२                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| सुक्र स्पष्ट≔११- १ ५३६३४<br>सुक्र स्पष्ट १११७°३६'-३४''<br>राहु साधन<br>चालन १४५१५५२<br>राहु गति × ३११                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पष्ट≔११- १ ५३६३४<br>गुक्र स्पष्ट १११७°३६'-३४''<br>राहु साधन<br>चालन १४५१५-५२<br>राहु गति × ३११                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पव्ट≔११- १ ७३६३४ गुक्र स्पव्ट १११७°-३६'-३४'' राहु साधन चालन १४५१५५२ राहु गति × ३११ ७ ४२ २ ४५ ६ १५                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पव्ट≔११- १ १३ ६ ३४ गुक्र स्पव्ट १११७°-३६'-३४'' राहु साधन चालन १४५१५५२ राहु गति × ३११ ७ ४२ २ ४५ ६ १५                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पव्ट≔११- १ ७३६३४ गुक्र स्पव्ट १११७°-३६'-३४'' राहु साधन चालन १४५१५५२ राहु गति × ३११ ७ ४२ २ ४५ ६ १५                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| शुक्र स्पष्ट≃-१९- १ ९३ ६३४ शुक्र स्पष्ट १११७°-३ ६'-३४'' राहु साधन वालन २४५१५५२ राहु गति × ३१९ ७ ४२ २ ४५ - २१                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पव्ट=११-१ ३-३६-३४  गुक्र स्पव्ट ११-१७°-३६'-३४''  राष्ट्र साधन  चालन १-४५-१५-५२  राष्ट्र गित × ३-११  ७ ४२  २ ४५  ६ १५  • २२               |  |  |  |  |  |  |  |
| शुक्र स्पष्ट≃-११-१ ३३ ६३ ४ शुक्र स्पष्ट ११-१७°-३ ६'-३ ४'' राहु साधन वालन १-४ ५-१ ५-५ ६ राहु गित × ३११ ७ ४२ २ ४५ ६ १५ ० २२ ० ६ ० ६                |  |  |  |  |  |  |  |
| गुक्र स्पष्ट≃११-१ १ १-३ ६-३४  गुक्र स्पष्ट ११-१७°-३ ६'-३४''  राहु साधन  चालन १-४५-१५-५२  राहु गित × ३-११  ७ ४२  २ ४५  ६ १५  ० २२  २ ६  ० ४५  ० ६ |  |  |  |  |  |  |  |

३४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्पफल खण्ड

```
प्रातः राहु २ -२ '-२३'-३१"
   प्रातः शनि २-२६°-१६'-४०" वक्री
                                     चालन ऋण
   चालन ऋण-
                                          शेष= २-२-१४-४५
             7-74-98-80
                                  राहु स्पष्ट रा० २-२°-१४'-४५"
   शनि स्पष्ट २-२६°-१४'-४७"
                                   केतु स्पष्ट ५-२-१४-४५
ग्रह स्पष्ट
    (९) सूर्य ११ रा.—५°–३३′–७″ गति ५९′–४४″
                 75-89-4 - 435-0
    (२) चन्द्र ५ ,,
                  73-94-3 - 99-78
    (३) मंगल २ ,,
    (४) बुध ११ ,, १७- २-१४ - १३-८
                 ५-४४-५२ - ५-२८ वक्री
    (५) गुरु ५ ,,
    (६) जुक्र ११ ,, १७-३६-३४ — ७५-१७
    (७) शनि २ ,, २६-१४-४७ — ०-४१ वक्री
     (८) राहु २ ,, ६-१४-४४ -- ३-११
    (९) केत् ६ - २-१४-४५ - ३-११
 अयनांश साधन (ग्रह लाधवीय)
                      चैत्र कृष्ण २ का इष्ट है।
    शाके १८६७
                       चैत्र शुक्ल १ से फा० शुदी १ तक≔११ मास
         -888
      ६०) १४२३ (२३ अंश फाल्गुन शु० १ से चैत्र कृष्ण १ तक=
                      १५+ १=१६ दिन
         920
                       ११ मास × ४"=४४"
                       + १६दिन × १"= १ ६ =२ ]=चालन ५७"
         २२३
         959
          ४५ कला
    वर्ष आरंभ का=२२°-४३'->"
                                    .. अयनांश २३°-४३'-५७"
    इष्ट अयनांश= २३°-४३'-५७"
 लग्नसाधन
    स्पष्ट सूर्यं ११-५°-३३'-७'' पूर्णांश ३०°-०'-०'' नर्रासहपुर का स्वोदय

÷अयनांश २३-४:-५७ भुक्तांश २९ -१७-४ राशि उदय पल
                                                    उदय पल
     ÷ अयनांश २३-४:-५3
 =सायनसूर्यं = १ १-२९ - १७-४ शेवभोग्यांश= ०-४२-५६ मीन १- २=२२८
 भोग्यांश मीन °-४२'-५६"
                                                     २-११ २४८
                                                     ३-१०=३०६
 × मीन स्वोदय
                             ३०)१६३-=-४८(५
            १३६८
                                                    8-6 =: 80
     ० ४४६
                                                    ५-द =३३९
       ९१२ ११४०
                                920
                                  93-4-84
                                                     87 F= e-3
      ९५७६ १२७:=
                                       × २ इष्ट ४५घ.-१५प.-४२वि.
 +963 +398 =84
                               75-90-35
                                                Xξo
    =१६३-८-४८ ÷ ३०=५-२६-१७-३ भोग्य पल मीन २७०० + १४
                                             = 76 | 4-87"
```

| इष्ट पल २७१५-४२-३०        | शेष २४२१६१२२४        |
|---------------------------|----------------------|
| —भोग्य मीन ५-२६-१७-३६     | × ₹ ∘                |
| २७१०-१६-१२-२४             | 97 0                 |
| मेष से ) १८००             | Ęo                   |
| कन्या तक र ९१०            | <b>5</b> 0           |
| तुला ३२९                  | ७२६०                 |
| <b>४</b> =१               | ७२६८ ६ १२ ०          |
| वृश्चिक <u>३३</u> ९       | ३४०)७२६८–६–१२(२१०    |
| 585-18-15-58              | धन ६८०               |
| धन ३४० अशुद्ध             | ४६६                  |
| सायन लग्न घन २१°-२२'-३६"  | ₹४०                  |
| ,, ,,=रा० ८ २१-२१-३६      | 975× 40+4            |
| अयनांश २३-४३-५७           | ₹४०) <u>9६८६(२२³</u> |
| =निरयन लग्न=७ -;७-३८-३९   | 550                  |
| =लग्न स्पष्ट ७२७°३≤′-३९′′ | दद६                  |
|                           | ६८०                  |
|                           | २०६×६०+१२            |
|                           | ३४०) १२३७२(३४"       |
|                           | 9870                 |
|                           | २१७२                 |
|                           | २०४०                 |
|                           | 937                  |
| sem was word oil and word |                      |

दशम साव बनाने को नत साधन

विनमान=२९-५५ रात्रिमान=३०-५ विनमान=२९-५५ अर्द्ध =१४-५॥ अर्द्ध =१४-२॥ +रात्रिअर्द्ध=१४-२॥ ४४-५॥

इष्ट ४५--१५-४२॥ है। यह अर्द्ध रात्रि के बाद का है। इस कारण पूर्वनत हुआ इससे उक्त रीति से गणित करना पड़ेगा।

| ₹000                | २९-४१-४७॥  | लंकोदय राशि | उदय पल     |  |
|---------------------|------------|-------------|------------|--|
| इव्ट ४४१४-४२॥       | Χξο        | 9-5-9-97=   | २७८        |  |
| शेषरात्रि=१४-४४-१७॥ | 9680+89    | २-४=-११=    | 799        |  |
| + दिनार्द्धं=१४५७३० | +१७८१४७॥   | ₹४-९१०=     | <b>३२३</b> |  |
| =पूर्वनत २९-४१-४७॥  | पूर्वनत पल |             |            |  |

३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्ष फल खण्ड

#### दशम माव साधन

| 44671 | सायन सूर्य ११-२९°-२७'४"   | 30)=989-8-37 | (२१७ पूर्वनत १७६१-४७-३२                         |
|-------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|       | मुक्तांशमीन २९"-२७'-४"    | ६०           | भुक्तमीन २ १-२२- ९-४                            |
|       | × मीन लंकोदय २७८          | २१:          | 9490-24-20-44                                   |
|       | २५०२ १९४६ १११२<br>४४६ २७८ | <u> </u>     | कुम्भ से }<br>वृहिचक } १२४४                     |
|       | ८०६२ ४७२६ १११२            | ३०           | शेष=२६६-२५-२०-५६                                |
|       | + 68 + 95 = 32            | 99४३२        | तुला २७८ अशुद्ध                                 |
|       | <b>८१४१ ४७४४</b>          | ×₹           |                                                 |
|       | =8                        | 77-9-8       |                                                 |
|       | ==9898-39 + 30            | कुम्भ २९     | <b>.</b> १                                      |
|       | =२७१२२-९४ ुं मुक्त        | ल मीन कमर ३३ | ₹३                                              |
|       |                           | धन ३३        |                                                 |
|       |                           | वृश्चिकः     | <del>२९९</del>                                  |
|       |                           | योग=१-       |                                                 |
| शेव   | । २६६-२४२०-४६             |              | ७ <b>९९२-</b> ४०-२६(२६ <sup>०</sup>             |
|       | <u> </u>                  | _            | <u> १४६                                    </u> |
|       | २५ ०                      |              |                                                 |
|       | 90 0                      |              | २२२४                                            |
|       | १२ ३० 🚬 🚬                 |              | ₹05×€0+80                                       |
|       | ७९५०                      | २७५          | ) ዓ ‹ ሂ ጓ ፡ ( ሄ ሂ ′                             |
|       | ७९९३ ४० २८ ०              | _            | 99'7                                            |
| Ą     | क्त तुला २८°४४२"          |              | 9800                                            |
|       | तुला ७-०°°'               |              | 9380                                            |
|       | २८-४४२                    | ,            | 90 X 40 + 75                                    |
| स     | ायन दशम=६-१-१४-५८         | २७           | s=)६२=(२ <sup>''</sup>                          |
|       | अयनांचा २३४३५७            |              | <u> </u>                                        |
|       | =दशम= ५-3-३११             |              | ७२                                              |
|       |                           | दशम भाव      | ५°३११"                                          |
|       |                           |              |                                                 |

## समस्त भाव एवं संधियों का साधन

लग्न + ६=सप्तम भाव १-२७°-३८-३९ दशम+४=चतुर्थं भाव=११-७°-३९'-१" चतुर्थं से लग्न घटाकर उसका षष्ठांश कर लग्न में जोड़ते जाने से चतुर्थं भाव तक बन जाता है और सप्तम से चतुर्थं घटाकर उसका षष्टांश कर चतुर्थं के आगे वर्ष प्रवेश कुण्डली बनाने को ग्रह स्पष्ट : ३७

जोड़ने से संधि सहित स्पष्ट भाव और संधि निकल आती हैं। इनमें ६—६ राशि जोड़ने से सप्तम से द्वादश भाव संधियों सहित निकल आते हैं।

#### भाव चक

|           | ٩    |            | २  |      | 3   |     | ٧       |     | X.         |     | Ę     |      |
|-----------|------|------------|----|------|-----|-----|---------|-----|------------|-----|-------|------|
| भाव       | लग्न | संधि       | धन | संधि | सहज | सं० | चतुर्थं | सं० | पंचम       | सं० | षष्टम | संघि |
| राशि      | · e  |            |    |      |     |     | 99      |     |            | . 0 | _     | ٩    |
| अंश       | २७   | 98         |    |      |     |     | 9       |     |            | 99  | 0     | 98   |
| कला       | 35   | -          |    |      | 93  |     |         |     | 93         | 38  | ४६    | ૧૭   |
| विकला     | 39   | <b>२</b> २ | Ę  | ५०   | 33  | 90  | ٩       | 90  | <b>₹</b> ₹ | χo  | Ę     | २३   |
| प्रति वि० | 0    | 80         | २० | 0    | ٧o  | २०  | 0       | २०  | X0         | 0   | २०    | 80   |

90 99 9 5 9 व्यय संधि सं० सं० नवम सं० दशम सं॰ लाभ सं० अष्टम सप्तम भाव 9 ¥ ¥ राशि ₹ Ę ٩ 98 90 २० X 98 २० 9 अंश २७ 90 8 प्र२ 93 38 ५६ 99 39 90 38 93 ४२ कला 35 4 ६ X0 २३ 9 90 विकला 22 Ę 39 Yo 20 प्रति वि॰ ॰ २० २० २० 80



३८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

### साधारण वर्ष कुण्डली

# १० द सं.६ ११मुंचा ५ स. ११मुंचा ५ इ. १०. २

## चलित वर्ष कुण्डली



वर्षेश निर्णय के लिए लघु पंचवर्गी चन्न

(१) जन्म लग्नेश (२) लग्नेश (३) मुंथेश (४) त्रिराशि पति (४) समय पति बुध मंगल शनि शुक्र बुध

(१) जन्म लग्न मिथुन है इस कारण उस का स्वामी बुध जन्म लग्नेश हुआ (२) वर्ष लग्न वृष्टिक है इससे उसका मंगल वर्ष लग्नेश हुआ (३) मुंथा कुंभ राशि में हैं जिसका स्वामी शनि मुंथेश हुआ (४) रात्रि को वर्ष प्रवेश हुआ है और वर्ष लग्न वृष्टिक है। चक्र के अनुसार रात्रि को वृष्टिक का त्रिराशि पित शुक्र होता है। (५) रात्रि को वर्ष प्रवेश होने के कारण समय पित चन्द्रमा की राशि कन्या का स्वामी वृध हुआ।

अब इनमें से ही वर्ष का अधिकारी चुना जायगा जो वर्षेश कहलायगा। मास प्रवेश और दिन प्रवेश के अधिकारी निकालना आगे वताया है।

यर्षेश (यर्षं का अधिकारी) चुनने का नियम

लघु पंचवर्गी चक्र के अनुसार लघु पंचाधिकारियों में से कौन ग्रह वर्ष का अधिकारी होगा इसका विचार नीचे दिया है।

(१) इन लघु पंचाधिकारियों में से जो ग्रह अधिक वलवान हो और वह लग्न को भी देखता हो तब वह वर्षेश होगा ।

यदि लग्न को वह ग्रह न देखे तो वह अधिक वली होने पर भी वर्षेश नहीं हो सकता हीन बली ग्रह भी लग्न को देखे तो वह वर्षेश हो सकता है।

- (२) यदि लग्न को देखने वाले ग्रह बल में बरावर हों तो जो अधिकारी लग्न को अधिक दृष्टि से देखे वही वर्षेश होगा । त्रिपाद दृष्टि से अधिक दृष्टि होनी चाहिए ।
- (२) यदि ग्रहों की लग्न पर समान दृष्टि हो और वल में भी समान हों या वे सब निर्वल हों तो मुंधेश्वर ही वर्षेश होता है।

मतांतर पाँचों अधिकारियों की दृष्टि और वल समान हो तो समय पति (दिन में सूर्य राशीश, रात्रि में चन्द्र राशीश) वर्षेश होता है।

(४) कोई भी अधिकारी वर्ष लग्न को न देखे तो उनमें से जन्म लग्न को देखने वालो यह वर्षेश हो जाता है।

(५) यदि कोई ग्रह जन्म लग्न या वर्ष लग्न को भी न देखे तो मंधेश चाहे वह

अति निर्वल या अल्प बली हो तो भी वर्षेश हो जाता है।

(६) यदि लग्न पर किसी अधिकारी की दृष्टि न हो, वर्ष लग्न सम्बन्धी राशि, जन्म लग्न में किसी अधिकारी की दृष्टि में हो तो वह वर्षेश हो जाता है।

(७) चन्द्रमा वर्षेश नहीं हो सकता।

(प) उपरोक्त निर्णय के अनुसार चन्द्र वर्षेश आवे तो चन्द्र जिस ग्रह के साथ इत्यशाल योग करता हो वही ग्रह वर्षेश होगा यदि किसी ग्रह के साथ चन्द्र का इत्थशाल न हो तो वर्ष लग्न में जहां चन्द्रमा हो उस चन्द्र राशि का स्वामी वर्षेश होता है।

मास प्रवेश और दिन प्रवेश में लघु पंचाधिकारी

जिस प्रकार वर्ष प्रवेश में पंचाधिकारी निकाल कर वर्षेश निकालते हैं। उसी प्रकार मास प्रवेश में ६ अधिकारी निकाल कर उसका मास पति चुना जाता है। और दिन प्रवेश में ७ अधिकारी निकाल कर दिन पति चुना जाता है। वर्ष प्रवेश में मास प्रवेश के दिन प्रवेश के

४ अधिकारी ६ अधिकारी ७ अधिकारी

अधिकारियों का स्पष्टीकरण

१ जन्म लग्नेश १ जन्म लग्नेश १ जन्म लग्नेश (१) जन्म की लग्न कुंडली में लग्न स्वामी २ वर्ष लग्नेश २ वर्ष ,, २ वर्ष ,, (२) वर्ष की ,,

(३) मास की ,, ३ मास लग्नेश ३ मास ,,

(४) दिन की ,, ४ दिन .. (१) जिस राशि में मुंबा हो उनका स्वामी

५ मुंथेवा ३ मुंथेश ४ मुंथेश ४ त्रिराशीश ५ त्रिराशि पति ६ त्रिराशि प० (६) दिन रात्रि अनु. वर्ष ल्यन अनु. स्वा. (७) वर्ष प्रवेश दिन का सूर्य राशीश ५ समय पति ६ समय पति ७ समय पति रात्रि का चन्द्र राशि पति

इनका उदाहरण आगे दिया है। वर्ष प्रवेश, मास प्रवेश और दिन प्रवेश में भी ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट करना पड़ता है। चलित ग्रह में पंचवर्गी वल और द्वारहा वर्गी वल साधन करना उपरांत पड़ेश ( मास के ६ अधिकारी ), सप्तेश ( दिन के ७ अधिकारी ) निकाल कर वर्षेश, मासेश और दिनेश का चुनाव करना।

इससे प्रगट हुआ कि वर्षेश आदि का चुनाव करने के लिए ग्रह मैत्री, ग्रह दृष्टि और ग्रह वल निकालने की आवश्यकता है। जिन सब के विचार के उपरांत वर्षेश

आदि का चुनाव होता है।

## अध्याय ७

# वृहत्यंचवर्गा वल साधन को प्रह मैत्री

ग्रहों का वल जानने के लिए वृहत्पंचवर्गी वल साधन करना पड़ता है। ५ प्रकार से यह वल साधन होता है और ग्रहों की मैत्री के अनुसार वल गिना जाता है। इस कारण इसके निमित्त पहिले मैत्री साधन करते हैं।

## ग्रह मैत्री

मैत्री ३ प्रकार की होती है। वर्तमान ग्रह परिस्थित के अनुसार तात्कालिक मैत्री होती है। स्थिर मैत्री को नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। तात्कालिक और नैसर्गिक मैत्री मिल कर पंचधा मैत्री वनती है। कोई केवल तात्कालिक मैत्री पर से ग्रह वल साधन करते हैं।

(२) तात्कालिक मैत्री विचार ताजिक मास्त्राचार्य हिज्जाल के मत से

प्रह अपने भाव से दृष्टि ३-४-९-११ भाव को मित्र दृष्टि से देखता है २-६---१२ भाव को सम दृष्टि से देखता है १-४-७-१० भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है

नीलकठी मत से तात्कालिक मैत्री

|        |             | -       |              |                 |          |          |              |        |
|--------|-------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|--------|
| मैत्री | भाव         | पर      |              | दृष्टि          |          | मैत्री   |              |        |
| मित्र  | 4-9         | भाव     | पर           | प्रत्यक्ष स्नेह | ा दृष्टि | तात्कालि | क अधि मित्र  | ſ      |
|        | £-1.        | भाव     | पर           | गुप्त स्नेहा    | 21       | 11       | <b>मित्र</b> |        |
| হাসু   | 8-90        | भाव     | पर           | गुप्त वैरा      | ,,       | 1,       | হাসু         |        |
|        | - 4         | भाव     |              | प्रत्यक्ष वैरा  | 12       | 1;       | अधि शत्रु    |        |
| सम     | ₹,€,        | =,१२ भ  | ाव पर        | दृष्टि नहीं है  | T.       | 27       | सम           |        |
|        | नैसर्गि     | क (स्थि | पर ) मैंत्री | ताजिक में       |          |          |              |        |
|        | <b>रह</b>   | सूर्य   | चन्द्र       | मंगल            | वुध      | गुरु     | शुक्र        | शनि    |
| f      | भेत्र       | चन्द्र  | सूर्य        | सूर्य           | शुक्र    | सूर्य    | वुध          | वुघ    |
|        |             | मंगल    | मंगल         | चन्द्र          | शनि      | चन्द्र   | शनि          | शुक्र  |
|        |             | गुरु    | गुरु         | गुरु            |          | मंगल     |              |        |
| হ      | <b>া</b> শু | बुध     | बुध          | वुध             | सूर्यं   | वुध      | सूर्य        | सूर्य  |
|        |             | शुक्र   | शुक्र        | যুক্ত           | चन्द्र   | शुक्र    | चन्द्र       | चन्द्र |
|        |             |         |              |                 | मंगल     | •        | मंगल         | मंगल   |
|        |             | शनि     | शनि          | शनि             | गुरु     |          | गुरु         | गुरु   |

रा.

कई पुस्तकों में दृष्टि के अनुसार ही तात्कालिक मैत्री पर से ही वृहत्पंचवर्गी वल निकाला है। उपरोक्त नैसर्गिक मैत्री और पंचधा मैत्री का उपयोग नहीं किया। ताजिक में जातक से भिन्न प्रकार की स्थिर मैत्री दी है।

## मैत्री साधन चलित वर्ष कुंडली



#### तात्कालिक मैत्री

रा. मं. गु. য্. श्. वु. ग्रह स्. चं. सु. वु. शु. मं. श. सू. बु. मित्र सू. बु. मं. श. मं. श. য়. रा. रा. चं. गु. सू. ब्. चं. ग्. चं. गू. स्. वु. सम श्. য়্. मं. रा. मं. श. चं. मं. सू वू. गु. मं. ग्. चंसू. श्. হাসু वु. शु. चं. गु. चं. गु. श. रा. श. रा. श. रा.

## उपरोक्त स्थिर मैत्री एवं तात्कालिक मैत्री हुई।

### पंचघा मैत्री

मं. शु. হা-व्. गु. ਚਂ. ग्रह सू. वु. शु वु. शु. श. रा. श. रा. अधिमित्र मं. सू. 0 0 चं. गू. सू. मित्र 0 स्. व्. मं. रा. सू. चं. मं. चं. गु. शु. मं. मं. गु. श. रा. सम वु. मु. चं. श. चं. गु. व्. म्. হাস্ वु. शु. चं मं.गू. चं.मं.गू. श्च. रा- सू. श. रा. सू. श. रा. अधिशत्र व. मू.

# अध्याय ८ प्रहीं की दृष्टि विचार

ताजिक में भिन्न प्रकार से ग्रहों की दृष्टि का विचार होता है। साधारण प्रकार से ग्रहों की ताजिक में इस प्रकार दृष्टि होती है—

दुष्टि दृष्टि प्रकार दृष्टि भेद फल भाव पर वल मित्र दृष्टि { प्रत्यक्ष स्नेहा | गुप्त स्नेहा ४५'कला कार्यसिद्धि, मिलाप बलवान दृष्टि 80' कार्य सिद्ध करे } मित्र दृष्टि 90' शत्रु दृष्टि गुप्त वैरा 94' कार्यं नाश,संग्राम दुजरिया,मित्र 8-90 व घातकारी,शोक करावे संतोष दायक विवाह, विग्रह अति शत्रु प्रत्यक्ष वैरा कारी दुष्टि एक साथ

२, ६, ८, १२ भाव पर दृष्टि नहीं होती=० दृष्टि । शत्रु दृष्टि से ३-११ दृष्टि-बली है । ३-११ से ४-९ दृष्टि अति वली है ।

दृष्टि बल

दृष्टि पूर्ण त्रिपाद त्र्यंश षष्ठघंश पदैल (पाव) कला बल ६०' ४५' ४०' १०' १५' दृष्टि में दक्षिण बाम विचार

लग्न से षष्ठ स्थान तक=पूर्वार्द्ध=दक्षिण भाग सप्तम से व्यय ,, ,, =परार्द्ध=वाम माग

वाम भाग में जो ग्रह हो उसकी दृष्टि वाम दृष्टि कहलाती है जैसे कोई ग्रह चतुर्थं स्थान में हो और दूसरा ग्रह दशम स्थान में हो तो चतुर्थं स्थान वाले ग्रह की दृष्टि दशम स्थान वाले ग्रह के ऊपर वलहीन होगी क्योंकि वह दक्षिण दृष्टि है। पराद्धं (वाम भाग) में स्थित ग्रह की दृष्टि पूर्वार्द्ध में स्थित ग्रह पर हो तो वह दृष्टि अधिक वलवान् होती है। जैसे दशम में कोई ग्रह हो वह वाम भाग में होने से चतुर्थं पर (दक्षिण भाग पर) दृष्टि हो तो वह वाम दृष्टि वलबान् होती है।

मतांतर-कोई कहते हैं ३-४-५ बाम दृष्टि है, ९-१०-११ दक्षिण दृष्टि है।

भचक्र परिचनामिमुख होने से सब ग्रह पूर्वाभिमुख हो जाते हैं।

जो भाग उदित नह हुआ वह दक्षिण भाग है। जो भाग उदित हुआ है वह बाम भाग है। चक्र के आदि में ग्रहों की वाम दृष्टि होती है। अंत में दक्षिण दृष्टि होती है। इन दोनों में से दक्षिण दृष्टि अति वलवान होती है। प्रहों की दुष्टि भाव पर दृष्टिकला विश्वा दृष्टि प्रकार ४ सुख, लाम, स्नेह और बुद्धि बढ़ाने वाली t. १ पाद दृष्टि= है ६-११ 94 १० गुप्तादि भेददृष्टि,मित्रों में भेद करे,विवाद अर्ख ,, = रे ४-१० 0 \$ १५ वढ़ावे, धन लाभ, सुख तथा निरंतर मित्रों पौन , =3 4=9 XX २० की वृद्धि करे, सदा अरिष्टकारक है, वृद्धि पूर्ण ,, =9 E0 હ विवाद और शत्रु वृद्धि करे।

नीलकंठ मत से दृष्टि भाव पर दृष्टि कला दृष्टि प्रकार नाम फल १ पादोन (पौन) ५-९ ४५' प्रत्यक्ष स्नेहा परस्पर प्रीत, सुब, धन सम्पत्ति देवे, कार्य सिद्ध करे। स्तेह वढ़ाने वाली, सिद्धि करे २ तृतीयांशेन गुप्त स्नेहा 3-99 Yo' धन, सुख आदि देवे। गुप्त बैरा ३ चतुर्थांश 94" 8-90 प्रत्यक्ष वैरा कार्य नाश अनिष्ट फल कलह हो। ४ पूर्णकला €o' 9 ५ एक स्थान में ग्रह १ अत्यंत वैरा 0 उपरोक्त दृष्टि का फल

(१) यह बलवान दृष्टि है। मिलाप इसका नाम है। परस्पर प्रीत देती है स्वजनों आदि को सुख, धन, सम्पत्ति आदि देती है। यह भाव जन्य सम्पूण कार्य साधन करती है।

(२) यह षड भाग १०-० दृष्टि होती है। सर्वत्र कार्य सिद्ध करने वाली है। यह स्नेह बढ़ाने वाली है। पुत्र सुख धन और आयु देती है। ३-४-५ तीनों दृष्टि क्षुत संज्ञक हैं। अनिष्ट फल देती हैं। कार्य नाश करती हैं। संग्राम फल आदि क्लेश देती है।

ग्रह दृष्टि फल

पाप प्रहों पर पाप प्रहों की दृष्टि हो और शुभ प्रहों की शुभ प्रह पर दृष्टि हो तो यथोक्त फल देते हैं। इसके विपरीत आधा फल देते हैं। भाव अपने स्वामी या गुरु वुध शुक्र से युक्त हो और ये प्रह उस भाव को देखते हों तो वह भाव पूर्ण फल देता है। अन्य प्रहों से युक्त या दृष्ट से उतना फल नहीं देते।

ताजिकोक्त दृष्टि साधन

जातक में वताये दृष्टि साधन से ताजिक में भिन्न प्रकार का दृष्टि माधन नीलकंठ ने वताया है।

द्रब्टाग्रह=जो देखता है जिसकी दृष्टि जाननी है। (दृश्य-दृष्ट )=शेप अंक दृश्य=जिसे देखता है। जिस पर दृष्टि है। ४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

चोष राशि १ २ ३ ४ ४ ६ ७ = ९ १० ११ १२ राशि झुवांक ० ४० १४ ४५ ० ६०० ४४ १४ १० ० ६० कला

जैसे शेष राशि १, ५, ७, ११ रहे तो दृष्टि ० होगी। शेष २ रहे तो ४० कला ३, ९, में १४', ४-द में ४५' और ६-१२ अन्तर में ६०' पूर्ण दृष्टि होती है।

दुष्टि साधन का प्रयोजन

ग्रहों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो अर्थात् लगभग १२° के भीतर हो तो दृष्टि का फल होगा दीप्तांश के उपरांत पूरा फल नहीं होता। इस कारण गणित द्वारा दृष्टि साधन करना पड़ता है।

ग्रहों के दीप्तांश

प्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि प्रह दीप्तांश १५ १२ ८ ७ ९ अंश

द्रष्टा और दृश्य ग्रह अपने-अपने दीप्तांश के भीतर अपना दृष्टि फल यथोकत देते हैं। ग्रह अपने दीप्तांश से अधिक हो तो इत्थशाल तथा सम्बन्ध योगादि का शुभा-शुभ यथोक्त फल नहीं देते। अर्थात् नवम पंचम आदि दृष्ट हो आगे पीछे दीप्तांश के भीतर ग्रह हो तो नवम आदि दृष्टि का श्रेष्ठ फल देता है। यदि दीप्तांश को उल्लंघन कर जावे तो साधारण दृष्टि फल को देगा। इस प्रकार दीप्तांश का अवश्य विचार करना चाहिए। योडश विशेष योगों में यह विचारणीय है। दिट साधन की रीति

(दृश्य-द्रष्टा)=शेष राशि अंश आदि

शेष राशि=उपरोक्त घटाने से जो राशि प्राप्त हुई।

भेष अंशादि≔उररोक्त घटाने से प्राप्त राशि अंश आदि में से राशि को छोड़ कर केवल अंशादि ।

ध्रवांक की दुष्टि से इस प्रकार सम्बन्ध है-

त्रिपाद दुष्टि=४५', त्र्यंश (ई)=४०', षष्ठधंश=१९', पैदल (एक पाद दृष्टि)=

१५', पूर्ण दुब्टि=६०', शून्य दुब्टि=०'

पिछला ध्रुव=गत । वर्तमान ध्रुव=प्राप्त=शेष राशि से प्राप्त ध्रुवांक उपरोक्त चक्रानुसार । आगे का ध्रुव=ऐक्य, अग्रिम ध्रुव=प्राप्त ध्रुव के १ राशि आगे का ध्रुवांक । ±ध्रुवांतर=आगे का ध्रुवांक से वड़ा हो तो +(धन) छोटा हो तो-(ऋण)

(शेषांश × ध्रुवांतर) ÷ ३०=अनुपातिक ध्रुवांक ± उपरोक्त प्राप्त ध्रुवांक ± अनुपातिक ध्रुवांक=दृष्टि कला विकला इसी को गणित की सरलता के लिए नीचे चक्र बना दिया है।

वृद्धि साधन चक

शेष राशि २ ३ ४ = ९ १० ६-१२ या $^{\circ}$  गणित क्रिया ४०-५ अंश १५ + अंश् $_{41}$  ४५-१ $_{\frac{3}{2}}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$ 

जैसे २ राशि बचातो अंश में ५ का गुणाकर ६ का भाग देना जो आवे उसे ४० से घटाना। ३ बचातो १५ में शेष अंशादि जोड़ देना। १-५-७-१२ शेष में दृष्टि शून्य है।

सूर्यं की अन्य प्रहों पर दृष्टि साधन करते हैं। सूर्यं द्रष्टा हुआ।

(१) दृश्य चन्द्र= ५-२६''-४९'-५'' शेष राशि६=६० ध्रुवांक अन्तर ६० ऋण द्रष्टा सूर्य १- ५ -३३ -७ ऐण्य ७=० ,, (आगे का ध्रु कम शेष ६-३२ -१५ -५६ होने से ऋण) शेष अंशादि

२ २३-१४-५द × १/ =४६-३१-५६ अनुपातिक ध्रुव प्रत्य ११/ प्राप्त ध्रुव ६०- ०- ०

अनुपातिक ४६-३१-५६ =दिष्ट १३'-२६" बोप १३-२६- ४

(२) दूसरी रीति ६०-( अंश × २ ) शेष अंशादि २३-१४-४६ × २ ६०- ०- ० =४६-३१-५६ ४६-३१-१६ =दृष्टि १३'-२६" शेष १३-२६-४

इस प्रकार दृष्टि साधन की दोनों रीतियाँ देखने से प्रगट होगा कि दूसरी रीति सरल है। उसी से दृष्टि साधन करना। वास्तव में दोनों रीतियाँ एक ही हैं परन्तु दूसरी रीति सरल वना दी गई है।

लान पर पंचाधिकारियों की वृध्टि साधन

पंचाधिकारियों की लग्न पर दृष्टि है या नहीं यह देखने को लग्न पर ताजिकोक्त दृष्टि साधन करते हैं।

(१) दृश्य लग्न= ७-२७<sup>०</sup>-३६'-३९" शेव ६= द्रष्टा सूर्य=१<u>१- ५ --३३ -- ७</u> शेव ६--२२ -- ५ --३२ =-दृष्टि २

शेव द=(४५-अंश) ४५-- ०-- ० अंश २२-- ५--३२ =दृष्टि २२'-५४'' शेष २२--५४--२द शेष १=दृष्टि ०

(२) दृश्य लग्न =१-२७<sup>०</sup>-३६'-३९'' द्रव्टा चन्द्र <u>=५-२६ -४९ - ५</u> शेष =१-२= -४९ -३४

शेष ५=दृष्टि ०

(३) दृश्य लग्न = ७-२७--==-३९ द्रष्टा मंगल= <u>२-२३-१४- ३</u> शेष <u>४- ५-२३-३६</u> ४६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

- (४) दृश्य लग्न = ७-२७-३६-३९ शेव द राशि=(४५-अंश ) ४४- ०- ० व्रव्हा वृष्य = ११-१७- २-१५ अंश=१०-३६-२४ शेव=३४-२३-३६
- (१) दृश्य लग्न = ७-२७-३८-३९ शेष १=दृष्टिर=० द्रव्टा गुरु = ६- १-४४-५२ शेष १-२१-५३-४७
- (६) दृश्य लग्न = ७रा-२७ $^{\circ}$ —३६'—३९'' शेष द=(४५-अंश) ४५'— ०— ० द्रष्टा शुक्र =  $\frac{99-90-35-35}{999}$  अंश=90 २— ५ शेष =  $\frac{38-90-35}{3999}$  २४ —५७-५५
- (७) दुश्य लग्न = ७-२७ -३६ -३९ शेव ५ राशि दृष्टि=० द्रष्ट बनि = २-२६ -१४ -४७

शेष ५-१-२३-५२

(८) दृश्य लग्न = ७-२७ -३८ -३९ शेष ५ राशि दृष्टि ० द्रष्टा राहू = २- २ -१४ -४५ शेष ५-२५ -२३ -५४

लघु पंचाधिकारी की लग्न पर दृष्टि विचार

लघु पंचाधिकारी बुध मंगल शुक्र शनि हैं इनमें से मंगल और शनि की लग्न पर दृष्टि नहीं है। केवल बुध और शुक्र की दृष्टि है। बुध की दृष्टि २४'-२१" और शुक्र की ३४'-५७" है।

## अध्याय ६

## वृहत्पंचवर्गी बल साधन

ग्रहों का बल जानने की पंचवर्गी वल निकालना पड़ता है। यह ५ प्रकार के बल के योग से बना है। (१) ग्रह स्वामी, (२) उच्च बल, (३) हद्दा स्वामी (४) द्रेष्काण स्वामी, (५) नवांश स्वामी।

(१) गृह स्वामी

वर्ष कुंडली में देखना कौन-कौन ग्रह स्वस्थानी हैं, ये किस ग्रह के स्थान में हैं। ग्रहों के स्व स्थान नीचे दिये हैं। यही ग्रहों के ग्रह हैं। जैसे वर्ष कुण्डली में सूर्य बुध शुक्र मीन के हैं जिनका स्वामी गुरु है तो ये ग्रह गुरु के घर में हुए। चन्द्र कन्या का है मंगल शनि मिथुन के हैं जिनका स्वामी बुध है तो ये ग्रह बुध के घर में हुए। गुरु सुला का है जिसका स्वामी शुक्र है तो गुरु शुक्र के घर में हुआ।

ग्रह के स्वस्थान

प्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राशि ५ ४ १-८ ३-६ ९-१२ २-७ १८-११

(२) उच्च बल

पहों के उच्च और नीच राशि अंश का चक्र नीचे दिया है।

सुर्यं चंद्र मंगल वुध गुरु য়নি शुक्र उच्च राशि मेष वृष कर्क मीन मकर कन्या तुला रा० रा० रा० रा • रा ० रा ० परमोच्चरा व्यंश ०-१० १-३ 9-25 4-94 99-70 5-70 ₹ • ₺ नीच राशि तुला वृश्चिक कर्क मीन मेप मकर कन्या रा० रा० रा ० रा • रा ० रा • रा ० परम नीच रा०अंश ६-१० ७-३ ३-२८ ११-1४ ९-४ ५-२७ ०-२० उच्च बल साधन

उच्च और नीच वल का अंतर ६=१८०° है। इसका विश्वा बल निकालने को ९ का भाग देने से उच्च वल निकल आता है। १८०° ÷ ९=२०। इस प्रकार ग्रह पूर्ण उच्च होने पर २० विश्वा वल पाता है। बीच के अंश का वल अनुपात से निकाला जाता है। यह रीति केवल वर्ष में उपयोगी है, जातक में नहीं।

(प्रह स्पष्ट प्रह नीच) = शेप, यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो पड़ साल्प करना पड़ता है। अर्थात् उस १२ राशि में से घटा देने से ६ राशि से कम हो जाता है। यही पडभाल्प क्रिया है।

यदि ग्रह से नीच घटाने पर ६ राशि से कम बचे तो उसे पड़भाल्प करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह ६ से कम है। इससे १२ राशि में नहीं घटाना पड़ता। ग्रह की राशि से नीच की राशि बड़ी होने के कारण न घट सके तो ग्रह की राशि में १२ राशि जोड़कर उसमें से नीच की राशि घटाना। इस प्रकार शेष की शुद्धि करने के उपरांत राशि के अंशादि बनाकर ९ का भाग देना तो कला विकला में उच्च बल प्राप्त होता है।

## जन्म बल साथन का उदाहरण

(१) सूर्यस्पब्ट ११-५-३३'-७" ४-२५"-३३-७" नीच ६-१०->-० के अंश १४५-३३-७ ÷९=१७'-१०"उच्चबङ शेष= ४-२५-३३-७

४८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

उच्च बल सारिणी

उच्च बल साधन के लिए सारिणी भी होती है। जिनसे सुगमता से उच्च बल निकल आता है। सारिणी आगे दी है।

सारिणी देखने की रीति

शेव २-६ -9४- ४७

ग्रह स्पष्ट में से नीच घटाने पर जो शेष रहे यदि वह शेष ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में से घटाकर पड़भाल्प कर लेना शुद्ध शेष की जो राशि हो वह बांई ओर खड़े कोठे में दी है और उसके अंश सबसे ऊपर दिये हैं। इन दोनों के सीध में जो कला विकला के अंश प्राप्त होंगे वही कलात्मक उच्च बल होगा। यह उच्च बल केवल राशि अंश का निकला है। अब कला विकला का उच्च बल और निकालने को रहा। इसका भी उच्च बल नीचे की वताई रीति से निकाल कर पूर्व प्राप्त उच्च बल में जोड़ दो शेप राशि आदि पूरे का उच्च वल निकल आता है।

कज्ञा का बल निकालने के लिए कला को अंश मान लो। यदि वह ३० से अधिक है तो उसके राशि अंश बना लो और उस राशि अंश के अनुसार जो उच्च वल प्रास्त होगा वह विकला प्रति विकला होगी।

उदाहरण

(9) सूर्य का शेष=४-२
$$x^0$$
-२२-७"=४रा-२ $x^0$ =9 $x^0$ -४०  
 $+$  ३-४०  
 $-$ 9 $x^0$ -२० उच्च बल

## सारिणी बनाने की रीति

६ राशि=१८०° में २० कला वल तो १° में प्हेंहै-है=०'-६"-४०° इस प्रकार प्रत्येक अंश के लिए 0'-६"-४०" वल जोड़ने जाने से सारिणी वन जायगी। १° में 0'-६"-४०" कला वल तो १' में=०"-६"'-४० वल आता है। यहाँ कला का पृथक चक्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कला को अंश मान लेने से, और उसकी राशि अंश वना लेने से विकलात्मक उच्च बल निकल आता है।

#### उच्च बल सारिणी

१५ १६ १७ १८ 95 95 95 95 २० २६ ३३ ४० £¥ ø ξ Yo ξ¥ 0 80 50 ø Yo अन्य प्रकार से उच्च बल सारिणी

इसमें ग्रह से नीचे घटाने की या पड़भाल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ग्रह स्पष्ट के अंकों पर से उच्च वल प्रत्येक ग्रहों का प्राप्त हो जाता है। सर्य उच्च वल सारिणी

#### चन्द्र की उच्चबल सारिणी

अंश Ę ¥ 98 98 १६ १६ मेष ¥₹ Ę ٤Į 33 Yo २० २६ ० ४० २० 

अंश १५ १६ १७ १८ E ξX Ę o म. ६ १३ FP अंश S ¥ ¥ Ę Ę Хź Ę कु० **FX 38 08** ٦o 0 80 30 १४ १६ १७ 99 99 99 EX £K Ę २० २६ ३३ 0 80 30 अंश ¥ Ę ₹ 93 93 93 Ę मी० Хź E 93 0 80 30 १४ १६ १७ 98 98 98 Ę **λ**€ Хź Хo ४० ४६ ५३ <del>2</del>0 o 80 30 

### मंगल की उच्च बल सारिणी

अंश ¥ Ę X ? १३ १३ १२ १२ मेष 38 EX O 0 20 80 १५ १६ १७ १८ qo 99 99 99 92 २६ २० १३ प्र३ Ę 0 50 80 ŹΟ अंश Ę ¥ वृष ४० ३३ २६ Ę ¥3 0 50 80 98 99 95 Ę Ę Ę Ę 38 EX 0 Ę ¥\$ 0 50 80 

अंश २ ३ ४ ४ ६ ७ द ९ १० ११ १३ १४ 99 १६ १६ १६ १६ १६ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ मी. २६ २० १३ 3 ० ४३ ४६ ४० ३३ २६ २० १३ 3 e X 3 ० २० ४० ० २० ४० 0 70 80 0 30 80 १४ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १३ १३ १३ १३ १३ ४६ ४० ३३ २६ २० १३ ६ ० १३ ४६ ४० ३३ २६ २० १३ 80 0 30 80 0 50 80 0 50 80 0 50 80

### बुध उच्चबल सारिणी

4

## गुर उच्च बल सारिणी

## शुक्र उच्च बल सारिणी

९ १० ११ १२ १३ १४ X ¥ Ę अंश 98 98 98 95 95 95 95 99 99 99 95 95 ० ४३ ४६ ४० ३३ २६ २० Ę मेष ० २० ४० 0 70 २० ४० 

#### शनि उच्चबल सारिणी

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 7 999999900 3 २ १ 3 ० ४३ ४६ ४० ३३ २६ २० १६ ६ ० ४३ ४६ ४० मेष 93 € ० २० ४० ० २० ४० ० २० ४० 0 70 Yo १४ १६ १७ १= १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २= २९ 0 0 0 0 0 0 0 0 ६ ० ६ १३ २० २६ ३३ ४० ४६ ४३ ३३ २६ २० १३ 0 70 80 0 70 80 0 80 70 0 80 70 20 80 प्र ६ ७ = ९ १० ११ १२ १३ १४ 3 0 9 3 . **संश** 9 9 9 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 ६ १३ २० २६ ३३ ४० ४६ ४३ ० ६ १३ २० २६ ३३ ४० वृ० 80 50 0 80 50 0 80 50 0 80 50 0 80 50 0

६८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

१४ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २८ 28 0 0 4 8 4 4 4 3 Ę Ę X ¥ X ० ४३ ४६ ४० ३३ २६ २० 93 E 43 38 80 3 ० २० 20 80 . 0 50 80 0 70 80 संश 93 98 92 2 3 Y ¥ Ę 9 5 90 99 8 8 8 8 8 99 ¥ ¥ ¥ X ¥ मीन ३३ २६ २० १३ ६ ० ४३ ४६ ४० ३३ ६६ २० १३ Ę 0 08 02 0 20 80 0 40 80 0 40 80 ० २० 80 0 १४ १६ १७ १= १९ २० २१ २२ २३ २४ २४ २६ २७ २८ 38 २ 3 ₹ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 इह ०४ ३४ ६४ ० ३ ६० ०८ ३८ ६६ ०४ ३४ ६४ २६ 20 0 70 80 0 70 80 0 70 Yo 0 70 80

#### कला की उच्च बल सारिणी

## ( सब ग्रहों के कला विकला का उच्चवल केवल इसी सारिणी से निकलता है )

| कला          | 0          | 9   | २  | ą    | ٧     | ų  | Ę  | હ  | 5   | 9  |
|--------------|------------|-----|----|------|-------|----|----|----|-----|----|
| विकला        | , o        |     | 0  | ۰    | o'    | 0  |    | 0  | 0   | ٩  |
| प्रति वि॰    | ۰          | Ę   | 93 | २०   | २६    | 33 | 80 | ४६ | X 3 | 0  |
| तत्प्रति वि॰ | 0          | Yo  | २० | 0    | Yo    | २० | 0  | ४० | २०  | ۰  |
|              | 90         | 99  | 97 | 93   | 98    | 94 | १६ | 90 | १८  | 98 |
|              | 9          | 9   | 9  | 9    | . 9   | ٩  | 9  | ٩  | २   | ₹  |
| • ,          | Ę          | 93  | २० | २६   | \$ \$ | Yo | 86 | ५३ | 0   | Ę  |
|              | 80,        | 9   | 0  | Yo   | २०    | o  | 80 | २० | 0   | 80 |
| कला .        | २०         | २१  | २२ | २३   | २४    | २४ | २६ | २७ | २द  | २९ |
| विकला .      | ₹.         | ٠ २ | 2  | 2    | 7     | २  | ्र | ş  | ą   | 3  |
| प्रति वि०    | 93         | २०  | २६ | \$ 3 | ٧o    | ४६ | ¥₹ | 0  | Ę   | 43 |
| तत्प्रति वि॰ | 20.        | . • | ٧o | २०   | 0     | ٧o | २० | 0  | 80  | २० |
|              | ₹o         | 39  | ३२ | ३३   | 38    | ₹X | ₹  | ३७ | ३८  | 39 |
|              | . ३        | ₹   | ą  | ą    | 3     | 3  | ¥  | ٧  | ሄ   | 8  |
|              | २०         | २६  | 33 | 80   | ४६    | χą | 0  | Ę  | 93  | २० |
|              | •          | Yo  | २० | 0    | Yo    | २० | •  | ४० | २०  | 0  |
| कला          | 80         | ४१  | ४२ | 83   | 88    | ४४ | ሄ፪ | ४७ | ४८  | ४९ |
| विकला        | / <b>V</b> | ¥   | 8  | 8.   | ¥     | X  | ×  | ×  | ų   | ų, |
| प्रति वि०    | २६         | 33  | ٧o | ४६   | * =   | 0  | Ę  | 93 | 20  | २६ |
| तस्त्रति वि॰ | Yo         | २०  | •  | ٧o   | २०    | 0  | X0 | २० | 0   | ¥0 |

वृहत्यंचवर्गी बल साधन : ७१

४६ Yo. 49 ४२ X3 ५४ XX V9 28 Ę Ę Ę ¥ X X Ę Ę २६ . 33 38 ¥3 Ę 93 २० 33 Yo 0 20 Yo. 80 20 80 9.0 20

उच्च बल सारिणी देखने की रीति

इसमें ग्रह से नीच घटाने या पड़भाल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सींथे ग्रह स्पष्ट के अंकों पर उच्च वल प्राप्त होता है।

जिस ग्रह का उच्च वल निकालना हो उस ग्रह की उच्च वल सारिणी देखों। ग्रह स्पष्ट की राशि के सामने और अंश के नीचे जो सारिणी अंक हो वह लो। इसके आगे का सारिणी अंक प्राप्त अंक्क से कम हो तो उसका चालन ऋण होगा यदि अधिक हो तो धन होगा। अंश का सारिणी अंक कलादि में और कला का विकलादि में और विकला का प्रतिविकला आदि में उच्चवल मिलता है। अंश का सारिणी अंक पृथक-पृथक ग्रहों के चक्र से उपरोक्त विधि से प्राप्त हो जाता है परन्तु कलादि का उच्च वल कपर दी हुई सारिणी से प्राप्त होगा। यह अंक कपर वताये अनुसार ऋण या धन होगा। यंश से प्राप्त सारिणी अंक में कला से प्राप्त सारिणी अंक ऋण हो

तो घटाना, धन हो तो जोड़ देना तब स्पष्ट उच्च बल प्राप्त हो जायगा। उदाहरण (१) सूर्य स्पष्ट ११-५°-३३'-५'' है। सूर्य की उच्च बल सारिणी देखो। ११ राशि के सामने और ५° के नीचे १६'-६"-४० है

आगे ६° का अंक बड़ा है इससे चालन + होगा।

चाचन सूर्यं का उच्च वल १६'-१०"-२०"

(२) चंद्र स्पष्ट ४ रा-२=°-४९'-५"

चंद्र की सारिणी से कला की सारिणी से ५ रा-२=° का -२'-५३"-२० ५ रा-२=°=३'-५३"-२० ४९'=५"-२६-४० ४९'-५"का= ५-२७-१३ ऋण

२९°=३ -४६-२० प्र"=० -३३-२० शेष=३-४७-प्र2-४७
आगे का काम होने से =प्र-२७-१३-२० चंद्र का उच्च बल ३-४७-५२"
चालन ऋण होगा चालन ऋण

(३) मंगल स्पष्ट २रा-२३°-०°-३९"

मंगल की सारिणी से कला की सारिणी से २रा-२३°=३'-५३"-२० °'=०"'-०""-० आगे २४° का कम है <u>३९" ४-२०-०</u>

इससे चालन ऋण =०-४-२० चालन ऋण २रा–२३<sup>°</sup>=३'-५३''-२०''' °' ९''= ४-२० ऋण

शेष =३-५३-१५-४० मंगल का उच्चवल ३'-५३"-१५" ७२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

(४) ब्रध स्पब्ट ११ रा-१<sup>°</sup>-२'-१५" बुध की सारिणी से ११रा-१७<sup>0</sup>=0' -१३"-२० कला की सारिणी से 99रा-900=0'-93"-70" 7'=0"-93"-70 २ -94"=+ 0 -94 आगे १८ का अधिक है =:-93-34 =0 -94 - 0-0 चालन + वुध का उच्च वल o'-93"-34"' चालन 🕂 (४) गुरु स्पव्ट ६रा-५°-४४'-५२" गुर की सारिणी से कला की सारिणी से ६रा-४°=१0'-0"-0 ६ रा-xo=90'-0"-0 ४४'=४"-५३""-२० ४४'-५२"-४-५९-६-४०ऋण आगे का काम चालन ऋण ५२"=५ -४६ -४० शेष=९-५५-०-५३-२० = 1-49-4-40 गुर का उच्चबल 8'-5X"-0 चालन ऋण (६) मुक्र स्पष्ट ११ रा-१६°-५५'-११" शुक्र की सारिणी से कला की सारिणी से 99रा-9६º=9='-४६'-४० 99-950=95-85-80 xx'= == "-= "- x0 9x'-99"= ६-७-४३+ आगे का अधिक + 99"= 9-93-70 =95-47-50-47 =モーローメラー90 **धुक्र का उच्च बल** 95'-47"-80" चालन 🕂 (७) शनि स्पष्ट २-२६"-१४'-४७ शनि की सारिणी से कला की सारिणी से २रा-२६0=9'-२0"-0 २रा-२६°=७'-२०"-० १४'=9"-३३"-२० 98'-80"= 9 -3<-33+ आगे का अधिक+ **80"=** 4-93-20 =6-29-35-33 =9-३८-३३-२० शनि का उच्च वल चालन 🕂 ७'-२१"-३**=** 

उपरोक्त उदाहरण से प्रकट होगा कि जिसका उच्चवल निकाला जाता है एक वर्ण कम निकलता है। अर्थात् अंश का कलादि में, कला का विकलादि में और विकला का प्रतिविकला आदि में उच्चवल निकलता है। यहाँ विकला तक का उच्चवल निकाल कर + किया है इस कारण पूर्व प्राप्त उच्च वल की प्रतिविकला में सिर्फ कुछ अन्तर है। क्योंकि वहाँ विकला का उच्चवल छोड़ दिया गया है। साधारण प्रकार से विकला का उच्चवल निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि उच्चवल में केवल कला विकला ले लिया जाता है प्रतिविकला छोड़ दिया जाता है।

टिप्पणी—यह ध्यान रहे कि वर्ष फल में उच्चवल साधन की सारिणी और गणित खण्ड में ग्रह बल साधन में दी हुई उच्चवरू साधन की सारिणी में वहुत अन्तर है। दोनों भिन्न-भिन्न हैं। वहाँ परम उच्चवल का पूर्णवल १º=६०' लिया जाता है और यहाँ वर्ष में २०' लिया जाता है।

#### इन सारणियों के बनाने की रीति

ग्रह परम नीच परम उच्च
१ सूर्य ६ रा-१०° ० रा-१०
२ चन्द्र ७ -३ १ -३
३ मंगल ३ --२८ ९ --२८
४ बुध ११ -१४ ४ -१४
५ गुरु ९ -५ ३ -४
६ शुक्र ४ --२० ११ --२०
७ शन्ति ० --२० ६ --२०

उच्च और नीच में ६ राशि=१८०° का अन्तर है १८०° में २०' वल तो १० में है'=०'-६''४०''' वल। प्रत्येक ग्रह के परम उच्च वल २०' और परम नीच अंश में ० रखकर आगे प्रत्येक अंश का ०''-६"-४०'' जोड़कर घटना आरंभ होगा। घटते-घटते परम नीच अंश पर ०->-० आ जायगा। प्रत्येक ग्रह की

उच्च वल सारिणी देखने से यह समझ में आ जायगा। कला की सारिणी में 9°=६°'
है। १ अंश का वल ०'-६''-४०''' को ६० में विभक्त करने पर १' का वल
०"-६"'-४० आता है। जिसे जोड़ते जाने पर वह सारिणी वन गई है।

#### ३. हब्देश साधन

#### हदा चक्र

| राशि      | मेष    | वृष     | मि॰              | ककं     | सिंह     | कस्या    |
|-----------|--------|---------|------------------|---------|----------|----------|
|           | ٩      | 3       | ₹                | 8       | ×        | Ę        |
| इतने अंश  | गु. ६  | शु. द   | बु. ६            | मं. ७   | गु. ६    | बु. ७    |
| तक इन     | शु. १२ | बु. १४  | शु. १२           | शु. १३  | शु. ११   | য়ু০ ৭৬  |
| ग्रहों की | बु. २० | गु. २२  | गु. १७           | बु० १९  | श. १८    | गुरु २१  |
| हदा है।   | मं २५  | श. २७   | मं. २४           | गु. २६  | बु. २४   | मं. २८   |
|           | श. ३०  | मं. ३०  | श. ३०            | श. ३०   | मं. ३०   | থা. ३০   |
| राशि      | तुला   | वृश्चि० | धन               | मकर     | कुंभ     | मीन      |
|           | ७      | ς.      | . 8              | 90      | 99       | 97       |
| इतने अंश  | श. ६   | मं. ७   | गु. १२           | बु. ७   | शु. ७    | शु. १२   |
| तक इन     | बु. १४ | ঘু. ৭৭  | <b>ন্যু. ৭</b> ৬ | गु. १   | ४ वु. १  | ३ गु. १६ |
| ग्रहों की | गु. २१ | बु. १९  | . ब. २१          | शु. २   | २ गु. २० | वु. १९   |
| हहा है।   | शु. २८ | गु. १ ∉ | मं. २६           | श. २    | ६ मं. २  | ४ मं. २८ |
|           | मं. ३० | ं श. ३० | श. ३०            | ं मं. ३ | ० श. ३   | च. ३०    |

मेघ के आरंभ में ६° तक गुरु की हृद्ा है फिर ६° के आगे १२° तक शुक्र की हृद्ा है। उपरांत मेघ के १२° के बाद २,5° तक बुध की हृद्दा है। उपरांत अन्त के ३०° तक शिन की हृद्दा है। इसी प्रकार प्रत्येक राशि की हृद्दा का विचार करना।

७४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

जिस राशि में कोई ग्रह हो उस राशि के अंश के अनुसार हददा होती है। जिस ग्रह की हददा में है वह ग्रह हददेश कहलाता है।

कहीं-कहीं दूसरे प्रकार से चक्र दिया रहता है जिसमें बताया जाता है कि उस ग्रह की हददा आगे कितने अंश तक है। वह नीचे दिया है.—

हद्दा चक्र अन्य प्रकार से

| राशि             | मेष            | वृष      | मि॰                     | कर्क  | सिंह  | कन्या          |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|
|                  | ٩              | <b>₹</b> | ş                       | ٧     | ×     | Ę              |
| हद्दा            | गु. ६          | शु. ८    | बु. ६                   | হা. ও | गु. ६ | ৰু, ৩          |
| प्रत्येक         | शु. ६          | बु. ६    | शु. ६                   | शु. ६ | शु. ५ | शु. १०         |
| ग्रह की          | बु. द          | गु. =    | गु. ५                   | बु. ६ | श. ७  | मु. ४          |
|                  | मं. ५          | য়. ধ্   | मं. ७                   | यु. ७ | बु. ६ | मं. ७          |
|                  | হা. খ্         | मं. ६    | श. ६                    | श. ४  | मं. ६ | श. २           |
| राशि             | तुला           | वृ.      | धन                      | मकर   | कुंम  | मीन            |
|                  | 9              | 5        | 9                       | 90    | 99    | १२             |
| हददा<br>प्रत्येक | श. ६           | मं. ७    | गु. १२                  | ঘু. ও | गु. ७ | त्रु. १२       |
| प्रत्येक         | बु. ८          | घु. ४    | शु. ५                   | गु. ७ | बु. ६ | गु. ४          |
| ग्रह की          | गु. ७          | ब. द     | शु. ५<br>वु. ४<br>मं. ५ | शु. ८ | मु. ७ | बु. ३<br>मं. ९ |
|                  | शु. ७<br>मं. २ | गु. ५    |                         | श. ४  |       |                |
|                  | मं. २          | श. ६     | श. ४                    | मं, ४ | श. ५  | श. २           |

यहाँ मेष में ६° तक गुरु की हद्दा है। आगे ६° शुक्र की हद्दा (६+६=१२° तक) है। फिर ६° आगे बुध की हद्दा (१२ + ==२०° तक) है। इसके आगे ५° मंगल की हद्दा (२०+५=२५° तक) है। अंत में ५° शिन की हद्दा (२५ + ५=३०° तक) है। इस प्रकार सब राशियों का समझना। इस चक्र में प्रत्येक राशि की हद्दा वताई है। और इसके पहिले के चक्र में स्पष्ट वता दिया है कि वह हद्दा किस अंश तक रहेगी। इस कारण पहिले बताया हुआ चक्र स्पष्ट है। दोनों चक्रों में कोई अंतर नहीं है।

मतान्तर:—वर्षं पत्री दीपक में कन्या राशि की हद्दा में शुक्र की हद्दा ६° तक और अंतिम शनि की हद्दा ६° तक बतायी है। यहाँ शुक्र की हद्दा ९० और शनि की हद्दा २° तक ही बहु मत से दी है जैसा हायनरत्न और नीलकंठी आदि में दिया है।

#### हद्दा साधन का उदाहरण

| ग्रह     | सूर्यं | चंद्र    | मंगल  | बुध  | गुरु | যুক্ত    | शनि   |
|----------|--------|----------|-------|------|------|----------|-------|
| राशि अंश | मीन    | कन्या    | मिथुन | मीन  | तुला | मीन      | मिथुन |
|          | X0-30' | 2=°-89   | 23-0  | 9७-२ | X-88 | 94-94    | २६-१४ |
| हद्दा    | १२ तक  | २८ से ३० | २४ तक |      |      | १६ से १९ | ३० तक |
|          | शुक्र  | तक शनि   | मंगल  | वुध  | शनि  | तक बुध   | शनि   |
| हद्देश   | যুক্ত  | য়নি     | मंगल  | बुध  | য়নি | बुध      | शनि   |

#### ४. द्रोध्काण साधन

जातक से कुछ भिन्न प्रकार से द्रेष्काण नीलकण्ठी आदि ताजिक ग्रंथों में बताया है जो वृहत्पंचवर्गी वल साधन में लिया जाता है।

### द्रोक्ताण चक

| <u> বাখি</u>           | मेष    | वृष    | मिथुन  | ककं    | सिह     | कन्या |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
|                        | ٩      | 3      | ₹      | ٧      | ×       | Ę     |
| (१) १० <sup>०</sup> तक | मंगल   | बुध    | गुरु   | যুক্ত  | হানি    | सूर्य |
| (२) २० <sup>०</sup> तक | सूर्यं | चंद्र  | मंगल   | बुध    | गुरु    | যুক্ত |
| (३) ३० <sup>०</sup> तक | शुक्र  | शनि    | सूर्यं | चंद्र  | मंगल'   | बुघ   |
|                        | तुला   | वृ.    | धन     | मकर    | कुंभ    | मीन   |
|                        | U      | 5      | ٩      | 90     | 99      | 45    |
|                        | चंद्र  | मंगल   | बुध    | गुरु   | मुक्त - | श्रनि |
|                        | शनि    | सूर्यं | चंद्र  | मंगल   | बुध     | गुरु  |
|                        | गुरु   | शुक्र  | शनि    | सूर्यं | चंद्र   | मंगल  |

१०° तक पहिला, २०° तक दूसरा द्रोष्काण और ३०° तक तीसरा द्रोष्काण होता है। प्रथम द्रोष्काण के स्वामी मंगल से गिनने पर क्रमानुसार ग्रह राशियों के क्रम से द्रोष्काण स्वामी होते हैं। दूसरे द्रोष्काण का स्वामी मंगल से छठा गिना तो सूर्य आया। सूर्य से आरम्भ कर आगे प्रत्येक ग्रह क्रमानुसार प्रत्येक राशियों के द्रोष्काण स्वामी होते हैं। इसी प्रकार तीसरे द्रोष्काण का स्वामी सूर्य से छठा गिना तो शुक्र आया। इस कारण तीसरे द्रोष्काण का स्वामी शुक्र से आरम्भ होकर आगे क्रमानुसार राशियों के स्वामी होते हैं।

#### ब्रेष्काण का उदाहरण

| ग्रह          |                    | चंद्र              | मंगल               | वुध                | गुरु               | शुक्र              | शनि   |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| ग्रह राशि     | मीन                | कन्या              | मिथुन              | मीन                | <u>तुला</u>        | मीन                | मिथुन |
| अंश द्रोष्काण | 40                 | २८°                | 73°                | 900                | χo                 | 940                | २६०   |
| द्रोष्काण     | पहिला              | तीसरा              | तीसरा              | दूसरा              | पहिला              | दूसरा              | तीसरा |
| स्वामी        | १० <sup>0</sup> तक | ३० <sup>०</sup> तक | ३० <sup>०</sup> तक | २० <sup>०</sup> तक | १० <sup>0</sup> तक | २० <sup>0</sup> तक | ३०°तक |
|               | য়নি               | बुध                | सूर्यं             | गुरु               | चंद्र              | गुरु               | सूर्य |

### ५. नवांश साधन

नवांश चक्र

| ie _                    | 1 | १ मेष  | २ वृष   | ३ मिथुन  | ४ कर्क |
|-------------------------|---|--------|---------|----------|--------|
| नवांश चक्र<br>राक्षियां | { | ५ सिंह | ६ कन्या | ७ तुला   | द वृ०  |
| नव                      | į | ९ धन   | १० मकर  | ११ कुम्भ | १२ मीन |

७६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

| 9 | ₹0-70' | ٩            | 90       | · ·      | ٧  |
|---|--------|--------------|----------|----------|----|
| 2 | ₹ -80  | २            | 99       | <u> </u> | ¥  |
| ₹ | 90-0   | , <b>3</b> . | 199      | 8        | Ę  |
| 8 | १३-२०  | 8            | 9        | 90       | 9  |
| L | १६-४०  | ሂ            | २        | 99       | 5  |
| Ę | ₹0-0   | Ę.           | ₹.       | 97       | 9  |
| O | 55-50  | હ            | 8        | ٩        | 90 |
| 5 | 74-80  | 4            | <b>4</b> | २        | 99 |
| 3 | \$0- 0 | 3            | Ę        | ą        | 97 |
|   |        |              |          |          |    |

रै - २० का एक नवांश होता है यहां वाई ओर वताया है कि प्रत्येक नवांश कितने अंश कला तक होता है। ऊपर राशियों के नाम एक स्थान में दिये हैं, उन राशियों के नवांश एक समान होते हैं उनके नवांश की राशि वताई है। उस नवांश की राशि का स्वामी जो होगा वह नवांशेश कहलाता है। नवांश को मुसल्लम भी कहते हैं। इसका उदाहरण आगे दिया है।

## नवांश साधन का उवाहरण

| ग्रह           | सूर्यं   | चंद्र    | मंगल   | वुध    | गुरु           | <b>गुक्र</b> | शनि     |
|----------------|----------|----------|--------|--------|----------------|--------------|---------|
| अह राशि अंव    | ा मीन    | कन्यर    | मिथुन  | मीन    | तुला           | मीन          | मिथुन   |
|                | Xo.      | २८°      | 73°    | qoo    | X <sub>o</sub> | 9 %          | Ψʰ      |
| नवांश          | दूसरा    | नवां     | सातवां | छठवां  | दूसरा          | पांचवां      | आठवां   |
|                | £0-80.   | ° 0 €    | 73-70  | 200    | ₹-४०           | १६-४०        | : 4-80  |
|                | तक       | तक       | तक     | तक     | तक             | तक           | ব্রঙ    |
| नवांश राशि     | X        | Ę        | ٩      | 9      | 4              | <b>ح</b> 📆   | Ь       |
| नवांश स्वामी   | सूर्य    | वुध      | मंगल   | गुरु   | मंगल           | मंगल         | र्युक्र |
| साधन किया      | हुआ पञ्च | वर्गी चक |        |        |                |              |         |
| ग्रह           | सूर्य    | चन्द्र   | मंगल   | वुध    | गुरु           | ঘুরু         | হানি    |
| १ गृह स्वामी   | गुरु     | बुध      | बुध    | गुरु   | যুক            | गुरु         | वुश     |
| २ उच्च बल      | 9x'-3"   | ३'-४७"   | ₹'-५३" | 0'-93" | ९'-५५"         | _            | 5-29    |
| ३ हद्दा स्वामी | शुक्र    | शनि      | मंगल   | वुध    | হানি           | बुध          | शनि     |
| ४ द्रोठकाण ,,  | शनि      | वुघ      | सूर्यं | गुरु   | चंद्र          | गुरु         | सूर्य   |
| ५ नवांश ,,     | आर्थे    | वुध      | मंगल   | गुरु   | मंगल           | मंगल         | शुक्र   |

यहां जो वृहत्पंचवर्गी चक्र में ग्रह दिये हैं उनकी ग्रह के अनुसार मैत्री विचार कर, उस मैत्री के अनुसार उनका वल निकाल कर उनके नांचे रखना और अंत में सब वलों का योग कर ४ का भाग देने से जो प्राप्त हो वह विश्वा वल होता है उसे नींचे लिखना वही ग्रह का वल होगा। मैत्री के अनुसार वल निकालने का चक्र आगे दिया गया है।

#### पंचाधिकारी मंत्री बल चक

|   | स्थान        | स्वस्थान | मित्र क्षेत्री | सम क्षेत्री    | शत्रु क्षेत्री |
|---|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 9 | गृह वल       | 0-0 €    | 22-30          | १४- ०          | o <b>ξ</b> −υ  |
| 7 | हद्दा वल     | 94-0     | 9994           | 0 <b>= -</b> 0 | ₹8×            |
| ą | द्रोष्काण वल | 90-0     | 9-30           | <b>火</b> → o   | २–३०           |
| ٧ | नवांश बल     | X-0      | <b>ギー</b> メギ   | 7-30           | 994            |
| X | उच्च वल      | ₹0-0     | वीच का अनुप    | ात से निकर     | न्ता है        |

इस मैत्री चक्र के अधिभित्र अधिशत्रु आदि नहीं दिया इससे तात्कालिक मैत्री के अनुसार ही लोग वल निकाल कर चक्र में रख देते हैं।

तात्कालिक मैत्री पहिले निकाल चुके हैं उसी के अनुसार बल निकाल कर नीचे चक्र में दिया है।

## वृहत्पंचवर्गी बल चक

| •             | _            |              |                |               |               |            |              |
|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| प्रह          | सूर्यं       | चंद्र        | मंगल           | वुध           | गुरु          | ঘুক        | शनि          |
| १ ग्रहेश      | गुरु         | वुघ          | वुध            | गुरु          | शुक्र         | गुरु       | वुध          |
|               | सम           | सम           | मित्र          | सम            | सम            | सम         | मित्र        |
|               | 91-0         | 94-0         | 73-30          | 94-0          | 940           | 94-0       | 22-30        |
| २ उच्च बल     | 95-90        | ₹—४७         | ₹ <b>~</b> —¥₹ | 6-93          | 9-44          | १८-५२      | 9-78         |
| ३ हद्देश      | <b>शुक्र</b> | शनि          | मंगल           | वुध           | য়নি          | वुध        | য়নি         |
|               | যাসু         | হাস্থ        | स्व.           | स्व.          | शत्रु 🐪       | বাস্থ      | स्व.         |
|               | <b>ヺー</b> ゟヸ | <b>ś</b> –೩ポ | 94-0           | 92-0          | ₹ <b>-</b> ४४ | 3-88       | 94-0         |
| ४ द्रेष्काणेश | शनि          | वुध          | सूर्यं         | गुरु          | चंद्र         | गुरु       | सूर्यं       |
|               | मित्र        | सम           | मित्र          | सम            | হাসু          | सम         | मित्र        |
|               | o∮∼ల         | X-0          | 9-30           | X-0           | 7-30          | <b>%-0</b> | 0-30         |
| ५ नवांशेश     | सूर्यं       | बुध          | मंगल           | गुरु          | मंगल          | मंगल       | ঘুদ্ধ        |
|               | स्व          | सम ं         | स्व -          | सम            | হাসু          | मित्र      | <b>मित्र</b> |
|               | ¥-0          | 7-30         | <b>∀—</b> 0    | २३०           | 9-94          | 3-81       | ₹—8 <i>¥</i> |
| वल योग        | メデーの8        | ३०—२         | メモーギ           | ₹ ₹38         | ३ ३२-२        | x 84-7     | २ ४६-६       |
| विश्वा वल     | 99-49        | s₹0          | 9३             | <b>८ ९—</b> २ | ५             | ५ ११–३     | ५ १४-१       |
| (चतुर्यांश)   |              |              |                |               |               |            |              |
|               |              |              |                |               |               |            |              |

#### पंचवर्गी बल का स्पष्टीकरण

सूर्य गुरु के घर में है तो तत्काल मैत्री के अनुसार गुरु सूर्य का सम है। गृह में सम का वल चक्रानुसार १५—० है। सूर्य शुक्र की हददा में है जो उसका शत्रु है। हददा में शत्रु का वल ३-४५ है। द्रोडकाण में सूर्य शिन के द्रोडकाण में है जो उसका मित्र है। द्रोडकाण में मित्र वल ७-३० है। नवांश में सूर्य अपने (स्व०) नवांश में है। स्व नवांश का वल नवांश में ५ दिया है। उच्चवल पहिले ही निकाल चुके थे। ७८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

इन सब के बल का योग ४७-२५ हूआ। इसका चतुर्यांश ११-५१ विश्वा बल हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों का बल यहाँ केवल तात्कालिक मैत्री के विचार से उपरोक्त चक्र में दिया है।

कई ज्योतिषी स्थिर मैत्री के अनुसार पंचवर्गी बल साधन करते हैं। स्थिर(नैस-

गिक मैत्री) पहिले दे चुके हैं।

#### स्थिर मैत्री बल चक

|           | स्व.     | मित्र       | হাসু         |
|-----------|----------|-------------|--------------|
| गृह       | ₹o       | १५          | Ull          |
| हददा      | 9 %      | धा          | <b>₹</b> ─४४ |
| द्रेटकाण  | qo       | ¥,          | २॥           |
| नवांचा    | ×        | <b>३</b> 11 | 9-94         |
| पंच बर्गी | बल स्थिर | मैत्री के   | अनुसार       |

| ग्रह        | सूर्यं | चंद्र | . मंगल         | रुध  | गुरु  | যুক্ত | शान   |
|-------------|--------|-------|----------------|------|-------|-------|-------|
| (१) गुहेश   | गह     | व्ध   | बुध            | गुर  |       | गुरु  | वुध   |
| (.,,        | मित्र  | হাসু  | হাসু           | হাসু | হাস্ব | হাসু  | मित्र |
|             | 94-0   |       | 0 = 7          | 9−₹∘ | 9-30  | 9-30  | 94-0  |
| (२) उच्च बल | 95-90  | シメータ  | ₹ <b>%</b> - ₹ | e-93 | 9-44  | १८–५२ | 9-79  |

হানি शनि मंगल बुध वुध থানি (३) हददेश शुक्र मित्र হাসু स्व. . स्व. स्व. যাসু হাসু 05-0 94-0 メソード 94-0 3-88 メペード 94-0

चंद्र सूर्य गुरु सूयं गुरु (४) द्रेष्काणेश शनि वुध मित्र হাসু হাসু मित्र হাসু হাসু शत्रु 7-30 7-30 7-30 7-0 7-30 **y-0** 7-30

गुरु मंगल मंगल হাুক্ল मंगल (४) नवांशेश सूर्य बुध मित्र मित्र । হাসু स्व. থাসু হাসু स्व. 7-30 ₹-३0 9-94 9-94 9-94 X--0

वल योग ४२-२५ १८-४६ ३६-२३ २६-२८ २८-४० ३७-३७ ४२-२१ विदवा बल १०-३६ ४-४१ ९-४ ६-३७ ७-१० ९-२४ १०-३५ (चतुर्यांच)

स्पिर बल चक्र ( बृहत्यंचवर्गी बल निकालने के लिए )

## प्रह की राशि—मेष ॰

| अंश    | सूर्यं | चंद्र | मंगल | वुध  | गुरु | যুক  | शनि  | राहु     |
|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------|
| 3-20   | १२।    |       | १६।  | ४।   |      |      | 81   |          |
| Ę-0    |        | 991   | १५।  | ४॥   | 9911 | 9011 | श्रा | <u>ુ</u> |
| £-80 · | 99     | qoi   | वेशा | प्रा | 5111 | ९म   | धा   | न॥       |

| 90-0          | 991                                                                                                     | 1011         | વૈક્ષા ં   | Ę١    | 9           | 931   | ध्रा  | 5[]   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 9२०           | १२॥।                                                                                                    | १ १।।        | १५।        | XII   | <b>९</b> 1  | 9911  | 8111  | বা    |
| 93-70         | १२॥।                                                                                                    | 99           | 931        | ७।    | <b>%</b> I  | 991   | 811   | 41    |
| 98-80         | 44111                                                                                                   | 93           | 9 \$       | 911   | 311         | 91    | द्राा | ۳II   |
| ₹0-0          | 9 र॥                                                                                                    | 99           | १२॥ -      | 511   | 91          | ९।    | ×     | 4111  |
| २४-0          | 9911                                                                                                    | 9911         | 94111      | प्रा  | 9111        | 99    | All   | ql    |
| 78-80         | 9011                                                                                                    | 1110 P       | 92111      | ХII   | 9           | 4     | 10    | 31    |
| खुष १         |                                                                                                         |              |            |       |             |       |       |       |
| अश            | सूर्यं                                                                                                  | चन्द्र       | मंग्ल      | वुध   | गुरु        | যুক্ত | য়নি  | राहु  |
| ₹-२०          | 4                                                                                                       | 4111         | Ę          | 90    | 5           | ୍ୱିଓ  | sii   | १९॥   |
| <b>%-80</b>   | 5                                                                                                       | 511          | Ę          | 991   | <b>E</b>    | 90    | sil   | 99111 |
| <u>i</u> ⊆ −0 | ٦l                                                                                                      | ना           | इ॥         | ९॥    | 5           | 95111 | ७॥    | 9911  |
| 90-0          | 디                                                                                                       | 5111         | ६।         | 99111 | <b>4</b> 1  | 98111 | Ull   | 9911  |
| 93-20         | 5111                                                                                                    | 90111        | 911        | 90    | si.         | 98    | 9     | 99    |
| 98-0          | 4                                                                                                       | 901          | <b>§11</b> | 9011  | 5           | 94    | 9111  | 911   |
| 94-80         | ९।                                                                                                      | 931          | ७।         | 911   | 90111       | 98    | ξIII  | 9011  |
| ₹0-0          | ९।                                                                                                      | 99           | ७।         | ٩l    | 99          | 931   | EIII  | 90111 |
| ₹२-0          | 5111                                                                                                    | 90           | Ę          | 5     | 90111       |       | sil   | 99    |
| २३-0          | 9111                                                                                                    | 8            | Ę          | 9     | <b>G</b> I  | 981   | 991   | 92    |
| 24-80         | =11                                                                                                     | 511          | Ę          | 911   | 41          | 981   | 991   | 92    |
| ₹७-0          | धा                                                                                                      | 5            | प्राा      | 901   | जा।         | 9811  | 9911  | 9711  |
| ₹ 3 — o       | ना                                                                                                      | ९            | q          | 81.   | جازا<br>الا | 9311  | 8     | 9911  |
| मिथुन २       |                                                                                                         |              |            |       |             |       |       |       |
| अंश           | सूर्यं                                                                                                  | चन्द्र       | मंगल       | बुध   | गुरु        | शुक्र | शनि   | राहु  |
| 3-70          | 5                                                                                                       | SIII         | Ę          | 48111 | 31          | 90111 | 5     | 99111 |
| <b>€</b> - 0  | 5                                                                                                       | 4111         | ६॥।        | १४॥   | 901         | 90111 | ७॥।   | 9011  |
| <b>६-४</b> ०  | 5                                                                                                       | ۲III         | ĘIII       | 9211  | 901         | 9911  | ७॥।   | 92    |
| 90-0          | 5                                                                                                       | 5111         | Ę          | 93111 | qolll       | 9911  | ७॥    | द।    |
| 97-0          | ॥।                                                                                                      | ७।           | ७          | 93    | 5111        | 99111 | 8     | 9911  |
| 93-20         | !</td <td><b>९</b>۱</td> <td>जाा</td> <td>971</td> <td>9911</td> <td>٩III</td> <td>4</td> <td>9011</td> | <b>९</b> ۱   | जाा        | 971   | 9911        | ٩III  | 4     | 9011  |
| 94-80         | दा।                                                                                                     | ٩            | ७॥।        | १२।   | 99111       | 4III  | 5     | 9011  |
| 90- 8         | 5111                                                                                                    | <b>\$1</b> 1 | 4          | 97    | 9311        | ٩ll   | ७।    | 9011  |
| ₹0- 0         | <b>4</b> [[]                                                                                            | 81           | 3111       | 97    | 99          | 5     | ७।    | 90-   |
| 30-50         | ९॥                                                                                                      | ९।           | 9          | 92    | 901         | ٦Į    | ७।    | ९॥ =  |
| 48-40         | 311                                                                                                     | 9            | 4          | 9=11  | 90          | ٩l    | SIII  | 901   |
|               |                                                                                                         |              |            |       |             |       |       |       |

| २६- ९        | ٩II        | SI.         | ሂነ         | 4±11        | 81    | 901           | Poll        | 109         |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 9 - o F      | ٦II        | 9111        | - ሂነ - 🕐   | 981         | 311   | 91            | 90111       | 45          |
| कर्क ३       |            |             |            |             |       |               |             |             |
| <b>अं</b> श  | सूर्यं     | चन्द्र      | मंगल       | वुध         | गुरु  | शुक्र         | शनि         | राहु        |
| 3-70         | <b>ડાા</b> | १४॥         | 911        | 311         | 99111 | 4             | ६॥          | द्गा        |
| <b>E-</b> 80 | 99111      | 111 5 9     | 91         | 110         | 99111 | 9111          | ६॥          | न्।।        |
| 9-0          | ९।         | १६॥         | 9 .        | sli         | 9911  | ্ হা          | ६॥।         | SIII        |
| 90-0         | 4          | १२॥         | Ę          | 311         | 9011  | 99            | ७।          | ९॥।         |
| 93-0         | 4          | 9711        | Ę          | 9011        | 9911  | 991           | 4           | 311         |
| 93-30        | 4          | 9211        | ६।         | 92          | 9011  | 951           | 5           | 9011        |
| 94-80        | 디          | ૧રંાા       | 9          | 99111       | 9011  | 91            | ७॥।         | 9           |
| 99-90        | 51         | 9711        | ६।         | 92          | 991   | ७।            | भार         | 9           |
| ₹0- 0        | ٩          | 9311        | 9          | 9           | 1159  | ६।            | ६॥।         | 5           |
| २३- ०        | <b>ડા</b>  | ঀৼ          | ভা         | ७॥          | 93111 | <b>XIII</b>   | ७।          | ७॥          |
| २६- ०        | 51         | 98          | ६।         | 5111        | 311   | ĘIII          | १०।         | E           |
| 74-80        | 41         | 98          | ६।         | <b>4111</b> | ९॥    | Şiii          | 901         | =   ]       |
| ₹0- 0        | न।।        | 981         | <b>EII</b> | sii         | 1199  | ĘIII          | 3111        | 5           |
| सिंह ४       |            |             |            |             |       |               |             |             |
| अंश          | सूर्यं     | चन्द्र      | मंगल       | , बुध       | गुरु  | <b>गु</b> क्र | शनि         | राहु        |
| 3-20         | 99111      | 81          | जा।        | ना          | 93    | ¥1            | sili        | जाा         |
| E-0          | 971        | 9           | ६॥।        | 511         | 97111 | ६॥            | 3111        | 5           |
| €-¥0         | 991        | <b>4</b>    | · Ę .      | 311         | ९॥    | 911           | 3111        | 1110        |
| 90-0         | 99         | 4           | Ę          | 901         | ٩     | ९॥            | ९॥          | ς(i         |
| 99-0         | 99         | 911         | v          | 5111        | 99111 | ७॥            | ७॥।         | धााः        |
| 93-70        | 92         | 311         | ७          | 5111        | 99111 | Ę             | ९॥          | धा          |
| 94-80        | 93         | <b>4111</b> | 9          | 9           | 99111 | द्राप         | ९॥          | ७॥          |
| و ٩          | 9911       | <b>دا</b> . | ६॥।        | 3111        | 991   | Ę             | 901         | ७॥          |
| ₹0-0         | 9911       | 51          | ĘIII       | 99111       | 091   | ६।            | s۱          | 9111        |
| 23-20        | 191        | 51          | दो         | 991         | 97    | ६॥            | <b>د</b> اا | ७॥          |
| 28-0         | 99         | 4II         | 9          | 90          | 901   | ξII           | <b>4</b> 1  | <b>७</b> 11 |
| 74-0         | 9711       | 31          | 92         | 51          | 99    | <b>VII</b>    | <b>હા</b>   | 41          |
| ₹0-0         | 9711       | 31          | 99111      | 51          | 9911  | ¥١            | <b>ા</b>    | ξl          |
| कन्या ५      |            |             |            |             |       |               |             |             |
| अंश          | सूर्यं     | चन्द्र      | मंगल       | बुध         | गुरु  | शुक्र         | शनि         | राहु        |
| ₹२०          | દ્વાા      | Ę           | χı         | 991         | ७॥    | ७॥            | 991         | ९।          |
|              | _          |             |            |             |       |               |             |             |

| a V.         | ٥,         |             | 10.11       | Qual      | 10111      |              |       |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------|-------------|
| £80          | द्         | Ę           | प्रा        | 991       | ७॥         | GIII         | 991   | ९।          |
| 9-0          | ધાા        | ६।          | प्राप       | 9.9       | 411        | 511          | 9011  | 3111        |
| 90-0         | ६॥।        | ६।          | Ę           | १५।       | ना।        | E111         | 9011  | 3111        |
| d 3→5 o      | श्रा       | 711         | Ę           | १६        | 9;         | ७१           | 991   | 51          |
| १६–४०        | All        | X           | ×           | 9 5 1     | ₹111       | हा॥          | 9311  | 3॥          |
| 90-0         | XII        | X           | ሂ           | 1139      | ६॥         | ६॥।          | 9911  | 311         |
| ₹0-0         | XI.        | श्राह       | ६।          | 92111     | 311        | 911          | 901   | ९॥          |
| 29-0         | ЦП         | ६॥।         | ६।।         | १६        | साम        | <b>SIII</b>  | 9 11  | 5111        |
| 53-50        | XII        | ६॥।         | 511         | १६        | ७।।।       | 13           | 9011  | 4           |
| २५-४०        | E          | Ę           | 411         | 15        | ७॥         | ६।           | 9011  | 5           |
| <b>2=-0</b>  | ¥.         | प्राा       | 45          | 98111     | ७॥         | £11          | 90 11 | 51          |
| 0-0F         | ٧          | Alll        | =11         | 99111     | Ę          | ७॥           | 93111 | <b>E</b>    |
| तुला ६       |            |             |             |           |            |              |       |             |
| <b>यंश</b>   | सूर्यं     | चन्द्र      | मंगल        | बुध       | गुरु       | <b>शुक्र</b> | शनि   | राहु        |
| ₹-२०         | XII        | ६॥          | <b>EI</b>   | 99        | ĘIII       | 9311         | 931   | 411         |
| <b>६</b> −०  | ¥III       | ६।।।        | ७।          | 99        | ७।         | 9011         | 931   | 5           |
| <b>६-४</b> ० | ४॥         | <b>£111</b> | ७।          | 971       | ७।         | 9011         | 91    | 5           |
| 90-0         | 8111       | ६॥          | ६॥।         | ं सा।     | ७॥।        | 90111        | 991   | 4           |
| 93-70        | 3III       | וצ          | ų           | 981       | Ę          | 99111        | 9811  | sili        |
| 98-0         | 3111       | ٧I          | Ę           | 481       | Ę          | 9911         | 981   | ٦III        |
| 95-20        | XIII       | પ્રા        | 9           | 981       | 91         | 90111        | 9311  | ७॥।         |
| ₹0-0         | χı         | XI          | ७।          | 99        | 311        | 9011         | 9311  | ७॥          |
| ₹9-0         | प्रा       | Ę           | 51,         | 9011      | 90111      | 901          | 9011  | ६॥          |
| 23-20        | ų          | . All       | ulli        | 9011      | 5          | 931          | 991   | ६॥          |
| 24-80        | ४॥।        | शा          | <b>ŞIII</b> | 1110 P    | ७॥         | 96           | 99111 | <b>EIII</b> |
| ₹5-0         | Kill       | <b>VII</b>  | <b>EIII</b> | 901       | ७॥         | 931          | 99111 | <b>ŞIII</b> |
| ₹0-0         | VIII       | ۷II         | 3111        | 901       | <b>د</b> ا | 9011         | 90111 | ७॥।         |
| वृश्चिक ७    |            |             |             |           |            | ·            |       |             |
| अंश          | सूर्य      | चन्द्र      | मंगल        | वृध       | गुरु       | হ্যুক্       | शनि   | राहु        |
| ₹-70         | 4          | <b>4</b> 1  | 90          | ७॥        | 81.        | र्या         | 511   | शा          |
| <b>६–४</b> ० | =111       | ७॥          | 90          | ૧૭ા       | 9          | 8(1)         | 51    | ४॥          |
| 9-0          | 5          | ७१।         | 95111       | رب.<br>دا | -<br>-:    | XI           | =11   | भार         |
|              | 9          | धा          | 98          | 3         | 9111       | ६॥           | 311   | <b>X11</b>  |
| 90-0         |            | ĘII         | 9811        | د<br>ااء  | ७॥।        | SIII         | 311   | प्रा        |
| 99-0         | <b>411</b> |             |             |           |            | 9            | 311   | XII         |
| 93-20        | =          | ६॥          | 9₹          | 901       | ७॥।        | 9            | 31    | 411         |
| Ę            |            |             |             |           |            |              |       |             |

# **८२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड**

|              |             |              |        |              |             |              |           | 20           |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 14-80        | =III        | 3            | १२॥।   | ९॥।          | 5           | ६।           | 9         | ¥            |
| 99-0         | 8           | ø            | 9311   | 3ાાા         | द॥          | Ęį           | 8         | श्रा         |
| <b>अं</b> श  | सूर्यं      | चन्द्र       | मंगल   | बुध          | गुरु        | যুক্ত        | शनि       | राहु         |
| ₹0-0         | ٩.          | 5            | १४।    | 8            | 9911        | ६।           | 4         | ٧            |
| 23-0         | <b>ાા</b>   | 9            | 931    | 99           | ९॥          | Ęl           | ९॥        | AIII         |
| 5.R-0        | <b>હાાા</b> | ७।           | 9311   | ७।।।         | 311         | XI           | ९।        | SIII         |
| ₹६-४0        | b           | ६।           | 9=111  | न॥           | सा॥         | ७।           | १२।       | ४॥           |
| ₹ 2-0        | ७।          | ६॥।          | 931113 | 51           | ७॥          | 9            | 99        | प्रा         |
| धन ८         |             |              |        |              |             |              | _         |              |
| अंश          | सूर्यं      | चन्द्र       | मंगल   | वुध          | गुरु        | ঘুক          | शनि       | राहु         |
| ₹-२०         | 51          | 5            | 99     | cil          | 931         | । ६।         | 5١        | 8            |
| ६-४०         | 41          | ७॥           | 901    | ७॥           | 93          | ६।           | =111      | न॥           |
| 90-0         | न।          | <u>ુ</u>     | 901    | 9            | 921         | । ७।         | sili      | જાાા         |
| 9 :->        | ९।          | 901          | 991    | દ્દા         | 9911        | ा दा         | <b>હા</b> | XI           |
| 93-20        | 4۱          | 311          | 901    | ७।           | 99          | 5111         | =         | પ્રા         |
| 9 4-80       | 91          | 9            | 9011   | <b>ા</b>     | 9011        | 1112 11      | <b>હા</b> | XI           |
| 90-0         | 4           | sill         | 901    | 4            | 9011        | 8            | ٩H        | ሂነ           |
| ₹0-0         | 51          | 5111         | 901    | <b>ુ</b> ાા  | 9011        | । ७।         | 51        | KII          |
| 29-0         | હા          | ७            | ९॥     | 3111         | ९॥          | 511          | १०।       | ६।           |
| २३-२०        | 511         | 5            | 9311   | 9            | 9 01        | ॥ ७॥         | ९।        | र्           |
| ₹€-0         | =           | S)           | 9311   | €11          | 99.         | <b>દ્</b> ાા | =111      | ሂነ           |
| 75-80        | =           | ७॥           | 90111  | ં હાા        | <b>ુ</b> ાા | ्राष्ट्रा    | 9911      | Ę            |
| ₹:>          | <b>=</b>    | <u>ુ</u>     | 901    | <b>ાા</b>    | 901         | ۱ 5          | 9911      | Ę            |
| मकर ९        |             |              |        |              |             |              |           |              |
| अंश          | सूर्यं      | चन्द्र       | मंगल   | वुध          | गुरु        | शुक्र        | शनि       | राहु         |
| ₹—२०         | ક્ાા        | Ę            | 91     | 4            | प्राा       | ९॥           | १४॥       | ७॥।          |
| €-0          | ધાા         | Ę            | 3111   | <b>હા</b> 11 | प्राप्त     | 311          | 48        | <u>ું ગા</u> |
| <b>६-४</b> 0 | 3111        | प्रा         | 901    | હાા          | ξII         | <b>%</b> 1   | 9311      | 5            |
| 90-0         | 4           | <b>ફા</b> ા  | Hop    | ७॥           | 511         | 511          | 93111     | ६॥।          |
| 93-70        | <b>4</b> 1  | ७॥           | 99     | ঙা           | <u> </u>    | ٩ll          | 92        | ६॥।          |
| 98-0         | 8           | <b>ા</b>     | 991    | ٩II          | ७॥          | ९॥           | १२॥       | <b>ા</b>     |
| 94-:0        | 9           | ६॥           | 901    | ٦ll          | AIII        | १२॥          | 931       | 41           |
| ₹0-0         | <b>=</b> 1  | <b>\$</b> 11 | 9011   | 8            | 8111        | 99111        | 93        | ٦l           |
| ¥7-0         | 9111        | 91           | 3111   | দ            | ሂነ          | 99111        | 9 - 111   | 5            |
| 55-0         | 4111        | 311          | 3111   | 5            | 91          | 9811         | 98        | 4            |
|              | -111        | 24.1         | 3.4    |              | •           |              |           |              |

| 74-0                   | 311        | दुवा         | 3111  | 4           | ሂ፣    | 3111          | 9811  | <b>4</b>    |
|------------------------|------------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|
| 75-80                  | 9011       | १२॥          | 9311  | 9           | ĘI    | 9             | 9911  | ७॥          |
| 3 0−0                  | <b>S</b> I | 9311         | 115 P | ७॥          | Ę     | ९।            | 93    | ७।।         |
| कुस्म १०               |            |              |       |             |       |               |       |             |
| अंश                    | सूर्यं     | चन्द्र       | मंगल  | वुध         | गुरु  | যুক্ত         | शनि   | राहु        |
| ३⊣२०                   | 9          | ĘI           | = []  | . 9oll      | 811   | 8111<br>2     | 94    | दा॥         |
| <b>4-80</b>            | ७।         | <b>\$111</b> | 311   | 901         | All   | 92            | 93    | sli         |
| <b>3</b> −2            | 91         | ĘIII         | =111  | 901         | श्रा  | 92            | 93    | =           |
| 90-3                   | ७॥         | £111         | SIII  | ۲I.         | भाग   | 98            | 931   | 311         |
| 93-0                   | G1         | ६॥           | 51    | 3111        | All . | 991           | 93111 | ٦l          |
| 93-20                  | 4          | ७॥           | 91    | <b>5111</b> | ७॥    | 901           | 93111 | 41          |
| 95-80                  | 51         | ७॥           | ९।    | ٩II         | 911   | 9011          | 93111 | <b>4111</b> |
| 20-0                   | =          | 5            | 811   | 51          | 5111  | 901           | 99111 | FIL         |
| 73-70                  | ९।         | 3111         | 9311  | ξI          | 9     | SIII          | 99    | 9           |
| २४-० .                 | 9          | \$111        | 9911  | ξII         | £111  | 90111         | 991   | <b>51</b>   |
| 25-0                   | 41         | sili         | =11   | <b>હા</b>   | XIII  | 99111         | 98    | 31          |
| ₹0-0                   | দা         | 5111         | =     | 4           | ¥1    | 99            | 98    | ९।          |
| मीन ११                 |            |              |       |             |       |               |       |             |
| अंश                    | सूर्य      | चन्द्र       | मंगल  | बुध         | गुरु  | যুক্ত         | शनि   | राहु        |
| ₹—२०                   | 3111       | 8            | ९।    | ९॥          | 901   | युत्रः<br>१२॥ | UIII  | 4           |
| 5-80                   | 90111      | 311          | 9 11  | <b>لا</b> ا | 9011  | 97            | 911   | 4           |
| 9—2                    | 90111      | 31           | 901   | ξi          | 931   | 921           | 5     | =1          |
| 90-0                   | SIII       | 901          | 3111  | χi          | 93    | 93            | χı '  | ७॥          |
| 93-0                   | 99111      | 90111        | 99    | γ.          | 95    | 81            | XI.   | 9           |
| 94-70                  | 11199      | 991          | 99111 | ĘIII        | 9 41  | ξII           | A[I]  | EIII        |
| 94-80                  | 99         | 901          | 90111 | ६॥          | 93    | 311           | XII   | षा          |
| <b>१९-</b> 0           | 99         | 901          | 901   | \$II        | 981   | 311           | प्रा  | ७॥          |
| ₹:>                    | 93         | 991          | 93    | 31.1        | 941   | =II           | YII   | ७॥          |
| <b>₹</b> ₹- <b>₹</b> 0 | 99111      | 99           | 93111 | ४।          | 99    | 9             | द्रा। | ७।          |
| २६- 10                 | 99111      | 9911         | 991.1 | ¥II         | 9311  | 9             | χı    | ७।          |
| २=->                   | १२।        | 9911         | 98    | 8           | 981   | Ę             | शा।   | 9           |
| ₹0-0                   | 991        | 9011         | 99    | χı          | 931   | 311           | 9     | 4           |
|                        |            |              |       |             |       |               |       |             |

स्थिर बल चक देखने की रीति

यहाँ स्थिर मैत्री के अनुसार वृहत्पंचवर्गी चक्र निकाल कर दिया है। ग्रह की जो

राशि हो उस राशि के चक्र में उसके अंश के सामने और इष्ट ग्रह के नीचे जो वल मिले उसे लेना। ग्रह की अंश कला वाँई ओर चक्र में दिये अंश कला से अधिक न हो उसी के भीतर हो।

**उदाहरण** 

९ सूर्यं ९९-५°-३३′ःमीन ९९ के चक्र में ५°-३३′ (६°-४०′ के भीतर)=९०॥। वल २ चंद्र ५-२८-४९=कन्या ५ राशि में २८º-४९' (३०º-०' के भीतर)=४।।। वल ३ मंगल २-२३-१४=मिथुन २ राशि में २३°-१४ (२३-२० के भीतर)=९ वल ४ ब्रध ११-१७-२०=मीन ११ के चक्र में १७-२ (१९- के भीतर)=६॥ वल ४ गृर ६- ४-४४=तुला ६ राशि के चक्र में ४-४४ (६-० के भीतर)=७॥ वल ६ शुक्र ११-१७-३६=मीन ११ राशि के चक्र में १७-३६(१९-० के भीतर)=९।। बल ७ शनि २-२६-१४=मियुन ३ राशि के चक्र में २६-१४(२६-४) के भीतर)=१०।।-० बल मिलान सुयं गुरु **शुक्र** चन्द्र मंगल वुध उपरोक्त चक्र से प्राप्त वल 1110P 8111 113 ७।।

प्राप्त वल १०।। ४।।। ९ ६।। ७।। ९॥ १०।। पूर्व प्राप्त वल १०-३६ ४-४१ ९-५ ६-३७ ७-१० ९-२४ १०-३५ इस प्रकार स्थिर मैत्री द्वारा जो पंचवर्गी वल निकाल चुके हैं और चक्र द्वारा

जो स्थूल बल प्राप्त हुआ है उसमें बहुत थोड़ा नाम मात्र को अन्तर आता है।

बल विचार ( वृहरपंचवर्गी बल में ) ग्रह पूर्ण वली=१० विश्वा से अधिक ग्रह मध्य बली≔५ से १० विश्वा तक वल ग्रह नष्ट बली=५ से कम विश्वा वल

नील कंटी मत से
पूर्ण वल=१५ से २० तक=अतिवली
मध्यवल=१० से १५ तक=वलवान
हीन वल=५ से १० तक=साधारण
निकृष्ट वल=१ से ५ तक=वल हीन

अन्य मत से द्वादश वर्गी वल के विश्वा का विचार
( द्वादश वर्ग आगे दिया है )
पूर्ण बली=१२ विश्वा से अधिक
सध्य बली=६ से अधिक १२ से कम
अल्प बली=६ विश्वा से कम
वर्षेश निर्णय के लिए लघु पंचवर्गी

त्रिराशीश अधिकारी वर्ष समयपति जन्म मुंथेश लग्नेश लग्नेश मंगल शनि ग्रह गुक्र बुध 9-74 93-75 94-9 99-34 **9-2**x लग्न पर दुष्टि ३४'-३०" ० 38-88 38-20 वर्षेश निर्णय

**छग्न पर केवल बुध और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र बुध एक स्थान में हैं परन्तु** 

शुक्र की दृष्टि अधिक है और वल भी अधिक है। इस कारण शुक्र वर्षेश हुआ। विश्वा बल जानना

लघु पंच वर्गी के सम्पूर्ण ग्रहों के विश्वावल का योग कर ५ का भाग देना तो लब्धि वर्ष का विश्वावल होता है।

जैसे लघु पंचाधिकारी--

लग्नेश बुध वर्षेश मंगल मुंथेश शनि त्रिराशीश शुक्र समय पति बुध योग वल ९-२५ १३--२८ १४-१ ११-३५ ३४-२० ४२-४९

योग ८२-४९ ÷ ५=१६-३३ विश्वा वल (यहाँ वर्ष विश्वा १६-३३ है पूर्ण वली वर्ष है।

## अध्याय १०

## द्वादश वर्गी बल साधन

(२) होरा चक

मेष वृष मिथून कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चि. धन मकर कुम्भ मीन 8 ¥ Ę 9 4 90 92 १४<sup>०</sup>-०' ध्सू. चं. सू. ਚਂ. चं. च. सू. चं. स्. ਚਂ. सू. सू. चं. सू. चं. चं. सू. चं. सू. ३०-> ४चं. सू. चं. स्. स्. (३) द्रोठकरण चक

मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कत्या तुला वृश्चि. धन मकर कुम्भ मीन 92 99 X É 9 5 90 7 ₹ 8 चं. १०<sup>०</sup>-०' १मं बु. गु. গু. য়-सू. मं. शु. श. बु. २०-० ५सू. चं. मं. चं. बु. शु. सू. बु. गु. श. चं. मं. ३०-० ७श्. श. स्. गु. श्. থা. स्. बु.

मतान्तर कोई जातक के अनुसार ही द्रेष्काण लेते हैं। जैसे प्रथम में अपनी राशि का दूसरे में पाँचवीं राशि का, तीसरे में नवमी राशि का स्वामी छेते हैं।

(४) चतुर्याश चऋ

मेल वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चि. धन मकर कुम्म मीन 90 99 9 2 3 8 ¥. Ę 9 5 ७º-३०' १मं. २शू. ३वु. ४चं. ४सू. ६वु. ७शू. ८मं. ९गु. १०श. ११श. १२गु. 98 ४चं ५ ६ 9 90 99 १० ११ १२ 2 3 X Ę २२-३० ७शु. ८ ९ 9 ३०-० १०श ११ १२ X 9

## (५) पंचनांश चक

अंश मेष वृष मि. कर्क fer. कुं. क. ₫. वृ. घ. म. मी. 9 7 ₹ Ę ¥ 90 99 8 9 5 9 92 €0-0' मं. मं. मं. मं. श. нi. श्. श. श्. য়. मं. श्. 97-0 च. बु. वु. बु. হা. वू. स. য়. য়. वु. श. बु. 95-0 गु. ग् 28-0 ब्. व्. হা'. व्. व्. वु. য়. च. श. श. व्. श. मं. मं. मं. मं. ₹0-0 वा. श. शु. য়ু. स्. मं. मं. য়. (६) षष्ठांश चक

मि॰ कर्क सिह वृष वृ० कुं क० ध० त्० म० अंश 9 ş 8 ሂ ٩ 90 99 7 Ę ø 92 5 X0-0' १ मं० 9 ٩ 9 9 G 9 9 9 ٩ e G 7 7 २ 90-0 २ गु॰ 5 4 5 3 3 5 4 5 94-0 ३ व्० 9 3 9 3 9 3 9 ą 9 Ę 9 ४ चं० १० 90 90 90 90 8 ¥ 8 २0-0 8 2X-0 ४स्० ११ 99 ¥ 99 ¥ 93 ¥ 99 ¥ ¥ 99 ६व० १२ 92 F 97 30-0 92 Ę 92 Ę 92 Ę Ę (७) सप्तमांश चक

कर्क मि॰ सिंह वृष कुं० मी० 奪っ রু৹ वृ० घ० म० अंश 9 ? X X Ę 90 99 92 3 9 5 9 80-90 9 ą 92 2 99 5 90 X ٩ 8 Ę 9 **५-३४** २ 9 8 99 9 ş 92 Ę 5 90 ¥ 9 97-49 3 90 ¥ 92 ? 99 9 9 8 Ę 9 5 8 99 Ę ₹ 96-5 9 90 92 ? 5 ሂ 9 8 95 79-74 X 9 2 9 8 99 Ę 9 ą 90. 5 2X-X5 9 Ę 5 3 90 X 92 २ ٩ 99 9 8 30-0 २ 8 99 Ę. 9 9 8 5 ş 90 ¥ 93 (८) अष्टमांश चक

मि॰ कर्क सिंह वृष कुं भी० क० तु० वृ० ध० म० अंश 9 7 Ę X × Ę 9 90 99 9 5 92 30-8x1 9 9 ¥ 9 9 X 9 3 9 ሂ 9 ¥ 0 F-U 7 Ę 90 ? 90 7 Ę 90 Ę 7 90 Ę 99-94 99 ą 99 9 3 ₹ 9 99 99 19 3 9 94-9 8 92 5 8 92 8 92 5 8 92 5 5 95-84 9 X 9 X ٩ 8 Ł 9 ¥ 9 8 8

27-30 7 90 Ę 7 90 Ę Ę २ 90 Ę 7 90 २६--१५ 3 9 ą 99 9 99 ₹ 99 U ø 3 99 30-0 5 X 92 ٧ 97 5 ¥ 92 8 92 ፍ 4 (९) नवांश चक

मेप सिह वृष मि० ककं कुं० मी • क० तु० वृ० म० ध० अंश 9 3 3 X ¥ Ę 90 99 19 5 9 97 ₹0-₹01 9 9 8 90 9 8 90 e 9 90 9 X **E-80** 99 99 2 2 ₹ ¥ ¥ 5 ¥ 4 99 5 Ę ş Ę ₹ Ę ş 92 9 92 9 90-0 97 8 ٩ 93-20 9 ४ 8 9 90 19 8 90 90 9 19 94-80 2 99 २ 99 × 7 99 8 ¥ ¥ 5 5 ₹ 3 92 Ę ₹ 92 8 Ę 92 ۴ ₹0-0 Ę ٩ 8 9 90 23-20 ¥ 9 b 8 ٩ 90 9 90 9 3 ₹ 99 75-80 99 X, 99 7 5 4 X 5 ¥ ₹ 92 9 Ę 3 97 92 9 3c-0 ٩ Ę ₹ Ę (१०) दशमांश चक

कुं मी० मि॰ कर्क सिंह म० मेव 布o तु० वृ० ध० वृष 99 92 Ę 8 90 अंवा ٩ 7 ş X ų ø ٠5 3 9 99 ሂ ₹0-01 ₹ 9 9 99 ٩ 9 9 ų X २ 92 90 Ę 5 7 92 Ę X 90 5 €-0 3 99 9 X X 9 v 9 99 8 9 ą 9-0 Ę 3 97 Ę ¥ 90 5 2 92 90 4 92-0 8 ą 9 99 ९ ¥ 9 ₹ 9 99 ٩ 94-0 ¥ ø 92 Ę 8 3 90 5 3 92 8 90 5 95-0 Ę 99 9 X ₹ 9 99 9 9 Ø ¥ ₹ 29-0 9 7 3 Ę 8 92 90 Ę 8 92 90 5 38-0 5 ٩ 99 ų 3 99 ₹ 9 9 9 ٩ ø ų 20-0 8 93 5 Ę 7 92 8 2 90 90 4 Ę ₹0-0

(११) एकादशांश चक्र

कुं. मी. सि. मेप मि. ৰু. घ. म. क. 죡. तु. अंश वृ. 99 93 8 90 ¥ Ę 9 7 ą 8 9 q ş 3 20-83'-35" = 3 92 99 90 9 ς 9 Ę ¥ 9 Ę X ş ٩ 92 99 90 9 5 y ሂ ४ -२७ -३८ वर्ष 2 ሄ 99 90 9 5 છ Ę X ₹ 3 9 92 द -90 - ४४ दर्द Ę 99 90 ø 92 9 4 ¥ 2 90 -48 -37 -5 ४ ₹ ٩

93 -35 -90 38 8 3 9 पर पप प० ९ ५ ७ ६ x x ₹ 94-29-4 =9 E २ १२ ११ १० ९ म 8 3 १९ - ५ - २७ ह इ ७ ६ ४ १ १२ ११ १० ९ न ३२ 29-19-4 99 5 X 8 ७ ६ 9 17 99 90 8 E X ४ ३ २ १ १२ ११ ५० २४ -३२ -४३ द्व ९ 5 9 ₹ २ - 9 ६ - २ ? द द 90 Ę X 8 २ १ १२ ११ 9 5 9 ४३२ 99 90 9 Ę X 9 92 ₹0 -3 -0 5 9

(१२) द्वादशांश चक

| अंश    | मेष | 룍. | मि. | क. | सि. | क. | तु. | वृ. | ਬ. | म.  | 雪. | मी. |
|--------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| २०-३०' | ٩   | 3  | ₹   | 8  | ×   | Ę  | b   | 5   | 8  | 90  | 99 | 98  |
| X -0   | ₹ . | 3  | 8   | X  | Ę   | ø  | 5   | 9   | 90 | 99  | 98 | 9   |
| o F- & | 3   | ¥  | X   | Ę  | 9   | 4  | 9   | 90  | 99 | 93  | 9  | 7   |
| 90-0   | ¥   | X. | Ę   | 9  | 4   | 9  | 90  | 99  | 97 | ٩   | 7  | 3   |
| 92-30  | ሂ   | Ę  | છ   | 4  | 3   | 90 | 99  | 93  | 9  | 3   | \$ | 8   |
| 94 -0  | Ę   | હ  | 4   | 3  | 90  | 99 | 93  | 9   | 3  | ₹ . | X  | ሂ   |
| 90 -30 | v   | 4  | 8   | 90 | 99  | 92 | 9   | 3   | ₹  | R   | ¥  | Ę   |
| ₹0 -0  | 4   | 9  | 90  | 99 | 97  | 9  | 2   | 3   | 8  | X   | Ę  | ø   |
| २२ -३० | 9   | 90 | 99  | 97 | ٩   | 3  | ₹   | 8   | ሂ  | Ę   | 6  | 4   |
| 5x -0  | 90  | 99 | 93  | ٩  | २   | ₹  | 8   | ¥.  | Ę  | 9   | 4  | 3   |
| ०६- ७५ | 99  | 93 | 9   | 7  | ¥   | X  | ¥   | Ę   | 6  | 5   | 8  | 90  |
| \$0 -0 | 98  | 9  | 7   | 3  | 8   | ሂ  | Ę   | ø   | 5  | 9   | 90 | 99  |

#### द्वावश वर्ग साधन

१२ वर्ग ये हैं। कोई वर्ष में इन्हें भी साधन करते हैं--

- (१) ग्रह (२) होरा (३) द्रेष्काण () चतुर्थाश (४) पंचमांश (६) षष्ठांश (७) सप्तमांश (=) अष्टमांश (९) नवांश (१०) दशांश (११) एकादशांश (१२) द्वादशांश ।
  - (1) गृह=वर्ष कुण्डली में जिस २ स्थान में जो प्रह हो उसके अनुसार
  - (२) होरा=१५° तक विषम राश्चि में≔सूर्य का होरा उपरांत चन्द्र का होरा =चंद्र ,, ,, सूर्य ,, ग, ग, सम ,, ३० अंश तक इसके विरुद्ध है।
- (३) द्रोडकाण=१०°-१.° के राशि के ३ विभाग होते हैं। द्रोडकाण निकालना पहिले बता चुके हैं।
- (४) चतुर्थांश=राशि का है भाग। प्रत्येक ७º-३०' का एक भाग होता है। मेष राशि में क्रम से केन्द्र की राशियां १, ४, ७, १० आ जाती हैं। प्रथम जो राशि है उसी का पहिले चतुर्थांच होता है। आगे की राशियों का इसी क्रम से आरम्भ का

चतुर्थांश होता है। दूसरा चतुर्यांश ४ राशि से आरम्भ होकर व तीसरा ७ राशि से और चौथा १० राशि से आरम्भ होकर आगे राशियों का क्रमानुसार चलता है।

(४) पंचमांश= द भाग, प्रत्येक ६º का ।

विषम राशि में ६° तक १२ तक १८ तक २४ तक ३० तक मंगल शनि गुरु वुध যুক্ত सम राशि में ব্যুক शनि वुध गुरु मंगल

विषम राशि का जो क्रम है उसके विरुद्ध क्रम से सम राशि में पंचमांश होता है। जैसे मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र का विरुद्ध क्रम शुक्र बुध गुरु शनि मंगल है।

(६) पष्ठांश=रै भाग, प्रत्येक ×° का

विषम राशि में=मेर्ष से जैसे विषम में ५° तक १०° १५° २०° २५° ३०° तक मेप वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या

सम ,, ,, = तुला से सम से तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ मीन

- (७) सप्तमांश= शाग, प्रत्येक ४०-१७ का विषम राशियों में उसी राशि से गिनना सम राशि में उससे सातवीं राशि से गिनना । जैसे सिंह विषम राशि है तो पहिला सिंह से गिनकर आगे क्रमानुसार सप्तमांश होगा। कन्या सम है तो कन्या से सातवीं मीन हुई तो कन्या का मीन से पहिला सप्तमांश आरम्भ होगा।
- (a) अष्टमांश= भाग, प्रत्येक ३° ४४ का। चर राशियों में मेष राशि से गिनना, स्थिर में धन से और दि स्वभाव में सिंह से गिनना। जैसे १, ४,७,१० चर राशि का पहिला दूनरा वृष आदि। २, ५, ८, ११. स्थिर राशि का पहिला धन से दूसरा मकर इत्यादि। ३, ६, ९, १२ दि स्वभाव का पहिला सिंह से दूसरा कन्या से इत्यादि।
- (९) नवमांश= र्रे भाग, प्रत्येक २-२० का । १, ५, ९ राशि का मेष से पहिला, २, ६, १० राशि का पहिला मकर से, ३, ७, ११ राशि का पहिला तुला से, ४, ८, १२ राशि का पहिला कर्क से आरम्भ होता है। अर्थात् त्रिकोण की राशि पहिले चर संज्ञक से गिनना। जैसे—

|                   | पहिला | दूसरा   | तीसरा |         |
|-------------------|-------|---------|-------|---------|
| १, ४, ९ राशि का = | मेष   | बुँप    | मिथुन | इत्यादि |
| ₹, ₹, 90 ,, =     | मकर   | कुम्भ   | मीन   | 11      |
| ३, ७, ११ ,, =     | तुला  | वृश्चिक | घन    | 11      |
| ٧, =, 9२ ,, =     | कर्क  | सिह     | कन्या | " -     |

(१०) दशमांश=र् माग, प्रत्येक ३° का नील कण्ठी मत से—१, ७ राशि का पहिला मेष से, २, द राशि का कुम्म से, ३, ९ राशि का पहिला धत् से, ४,१० का तुला से, ४, ११ का सिंह से, ६,१२ राशि का मिथुन से आरंभ होता है।

(११) एकादशांश=क्षे भाग=प्रत्येक २°-४३'-३५" क्षे का मेप से लेकर क्रमानुतार सम्पूर्ण राशियों में यह भोगता है।

## ९०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षेफल खण्ड

(१२) द्वादशांश= १६ भाग, प्रत्येक २º-३०' का होता है। प्रथम द्वादशांश उसी राशि से पहिले आरम्भ होता है और आगे क्रमानुसार चलता है।

मतांतर--दशमांश एवं एकादशांश में रीति-

(ग्रह स्पष्ट × १० दशमांश) ÷ १२ और (ग्रह स्पष्ट × ११ एकादशांश) ÷ १२ शेष उस राशि का दशमांश या एकादशांश की राशि होगी। शेष राशि के आगे अंश भी दिया हो तो एक और बढ़ाकर राशि जानना।

उबाहरण--

ताजिक नील कंठी में ६ से ११ तक का वर्गेश गणित द्वारा निकालना वताया है─ रीति=प्रह स्पष्ट की राशि अंश के अंश वनाकर अंश कला विकला लेना उसमें जिस वर्ग का गणित करना हो उस अंक से गुणा कर ३० का भाग देना। लेक्यि में १ जोड़कर १२ का भाग देना। जो शेष रहे वही राशि का स्वामी वर्गेश होगा। जैसे─

सूर्यं ११-५°-३३'-७"

(६) एकादशांश = ३३५-३३-७ <u>३६९१-</u>१२३ <u>१-</u>लिब्ध १२३१+=१२४: १२= <u>× ११</u> ३६९१-४-१७ शेप ४ कर्क

(१२) द्वादशांश निकालने का भी गणित है।

ग्रह की राशि छोड़ अंशों में २॥ का भाग दो। देखो कुछ शेष बचा है या नहीं। फिर लब्धि लो कुछ शेप बचा हो तो लब्धि में एक और जोड़ने से जो संख्या आवे उस संख्या तक ग्रह की राशि से गिनने पर जो राशि आवे वही वर्ग की राशि होगी।

जैसे सूर्य ११रा-५ $^{\circ}$ -३३'- $^{\circ}$ ' है। अंश ?  $\div$  २॥=२ वार भाग गया आगे की कलादि भी शेष वची है तो लिब्ध २  $\div$  १=३, मीन का सूर्य था तो मीन से ३ गिना तीसरा वृष आया। वृप का द्वादकांश हुआ।

दूसरा उदाहरण मंगल २रा-२३"-१५'-३" है। २३°=२॥ लब्धि ९ + १=१०

मिथुन का मंगल है। मिथुन से १० गिना मीन का द्वादशांश आया।

मतान्तर-जातक और ताजिक के वर्ग में अंतर है।

(२) होरा (७) सप्तमांश (९) नवमांश और (१२) द्वादशांश यहाँ चक्र में जो दिया है वह जातक के अनुसार ही है: परन्तु (३) द्रेष्काण और (१०) दशमांश में ताजिक में अंतर है।

जातक में पंचमांश, षष्ठांश, अष्टमांश और एकदशांश नह होता। द्वादश वर्ग चक्र दे चुके हैं।

द्वादवा वर्गी बल साधन करने की रीति

अगि दिये हुए चक्र के अनुसार १२ वर्ग का. वर्गेश लिखने का एक चक्र वनाकर यहाँ दिये हुए द्वादश वर्ग के चक्र के सहारे उनमें वर्गेश स्थापित करना। उपरांत तात्कालिक मैत्री के आधार पर वर्गेश से जो मैत्री हो लिख देना। उस मैत्री के अनुसार जो वल उस ग्रह को मिलता है नीचे लिख देना। अंत में सब बल का योग कर उसमें १२ का भाग देने पर जो प्राप्त हो वह विश्वावल होता है और उसे नीचे रखना। वह वल मध्यम या श्रेष्ठ है उसका वल चक्र के अनुसार विचार कर लिख देना। उस ग्रह के वर्गेश शुभ और ग्रह कितने हैं उनकी संख्या नीचे लिख देना। शुभ ग्रह अधिक हों तो श्रेष्ठ, पाप ग्रह अधिक हों तो नेष्ट समझना।

हादशवर्गी बल चक विश्वाबल विचार विश्वाबल विचार विद्याबल विचार विद्याबल विचार विद्याबल विचार विद्याक्ष विद्याबल विचार विचारित मध्यवली विचार विद्या में मध्यवली विचार विचार विद्या से इसे अधिक १२ से अधिक कम १२ तक

जहाँ द्वादश वर्गी चक्र में केवल राशि दी है वह उस राशि का स्वामी ग्रह वर्गेश समझना। जैसे सूर्य ११-५°-३३′-७′ है अर्थात् मीन का ५°-३३′ का चतुर्थांश वर्ग देखना है। चक्र में ५°-३३′ यह पहिला चतुर्थांश ७°-६०′ के भीतर है। तो ७°-३०′ के सामने मीन के नीचे देखा १२ राशि दी है जिसका स्वामी गुरु है तो वर्गेश गुरु हुआ।

उदाहरण — सूर्यं वर्षं कुंडली में (गृह में) मीन का है। तारकालिक मैत्री के अनुसार सूर्यं गुरु का सम है। सम का वल १०-० है।

(२) होरा में चंद्र है जो सूर्य का सम है, वल १०->। (३) द्रोडकाण में शित है जो सूर्य का मित्र हं, वल १४-०। (४) चतुर्थांश में गुरु है जो सूर्य का सम है, सम का वल १०-० है। (४) पंचमांश शुक्र धत्र होने से ५-० वल पाया। इत्यादि प्रकार से सब १२ वर्गों का वर्गेश निकाल कर मैत्री का विचार कर वल रखना। अंत में सब वल का योग करना। जैसे सूर्य के वल का योग १२० है। इसमें १२ का भाग देकर विख्वा बल निकाल कर (१२०÷१=१०) १० आया उसे नीचे रखा यह सूर्य का विख्वावल हुआ। यह ६ और १२ के भीतर है तो मध्य वली हुआ। सूर्य के वर्ग में शुभ ग्रहों की गणना की तो ९ शुभ और ३ पाप ग्रह का वर्ग हैं। शुभ अधिक होने से यह श्रेष्ठ है।

स्थिर मैत्री के अनुसार द्वादश वर्गी वल

स्थिर मैत्री से जो द्वादश वर्गी वल साधन करते हैं उसका मतांतर से इस प्रकार भी बल का विचार होता है:—

> स्वराशि में मित्रराशि में शत्रु में कला वल १००' ५०'-०" २५'-०

इनके वर्लंक्य में ६० का भाग देने पर लब्धि विशोपका वल होता है। स्थिर मैत्री के आधार पर जो द्वादश वर्गी वल चक्र वनाते हैं उसमें स्थिर मैत्री के अनुसार ही मैत्री का विवार कर स्थिर मैत्री वल चक्र के अनुसार वल का चक्र पहिले दे चुके हैं।

## द्वादश वर्ग का वर्गेश निकालने की रीति

जिस ग्रह का वर्ग निकालना है उस ग्रह के अंश कलादि और चक्र में दिये अंश कलादि से यदि कम है तो चक्र में उस अंशादि के सामने और ग्रह की राशि के नीचे जो ग्रह या राशि दिया हो वही उस ग्रह का वर्ग होता है। यदि उस से एक विकला भी अधिक हुआ तो आगे दिये अंश में वह चला जायगा।
उदाहरण

सूर्य ११-५"-३३'-७" है। यह मीन का ५-३३-७ हुआ (२) होरा में ५०-३३' यह १६° के भीतर है तो १६° के सामने सूर्य की राशि मीन के नीचे देखा तो ४ था इस का स्वामी चन्द्र दिया है इस कारण होरेश चन्द्र हुआ।

(३) द्रेष्काण ५<sup>०</sup>-३३' यह १०<sup>०</sup> के भीतर है। १० के सामने मीन के नीचे अनि दिया है तो वर्गेश शनि हुआ।

(४) चतुर्थांश=५°-३३' यह ७-१० के भीतर मीन के नीचे गुरु दिया है तो वर्गेश गुरु हुआ।

(४) पंचमांश=५°-३३' यह ६° के भीतर है मीन के नीचे शुक्र है वह वर्गेश हुआ।

(६) पष्ठांश=५º-२३' यह २º से अधिक १०º के भीतर है। १० के सामने मीन के नीचे दिया है। दका स्वामी मंगल वगश हुआ। (७) सप्तमांश=५°-३३' यह ४°-१७' के आगे द°-३४' के भीतर है। द°-३४' के सामने मीन के नीचे ७ दिया है। ७ का स्वामी शुक्र वर्गेश हुआ।

(द) अष्टमांश=१°-३३' यह ३°-४५ और ७°-३० के भीतर है। ७°-३०' के आगे मीन के नीचे ६ दिया है। ६ राशि का स्वामी वृध वर्गेश हुआ।

(९) नवमांश=५º-३३' यह रे-२० और ६-४० के भीतर है। ६º-४० के आगे मीन के नीचे ५ दिया है। ५ राशि का स्वामी सुर्यं वर्गेश हुआ।

(१०) दशमांश=५°-३३' यह ६° के भीतर है। ६° के सामने मीन के नीचे ४ दिया है जिसका स्वामी चन्द्र वर्गेश हुआ।

(११) एकादशांश=४°-३३' यह ४°-२७'-१६ के वाद ५°-१०'-४४'' के भीतर है तो इसके सामने मीन के नीचे ४ दिया है। ४ का स्वामी चन्द्र वर्गेश हुआ।

(१२) द्वादशांश=५º-३३' यह ५° के वाद ७º-३०' के भीतर है तो ७º-३०' के आगे मीन के नीचे २ दिया है जिसका स्वामी शुक्र वर्गेश हुआ।

इस प्रकार सब ग्रहों का वर्गेश निकाल लेना। अंश लेते समय इस बात का ह्यान रहे कि यदि एक भी विकला ग्रह की अधिक हो गई तो उसे आगे के अश में ले लेना। जैसे ४-१६°-४'-१" यह कत्या का १६°-४०'-१" हुआ। नवांश निकालना है। नवांश चक्र में १६°-४०' दिया है यहाँ एक विकला अधिक है तो वह १६°-४०' के आगे अर्थात् २०°-०' के भीतर लिया जायगा। २०°-०' के भीतर कत्या के नीचे ३ राशि दी है। ३ राशि का स्वामी बुध वर्गेश हुआ।

स्व, मित्र, उच्च और शुभ ग्रह के वर्ग ग्रुभ होते हैं। अन्य वर्ग (शत्रु, सम, नीच और पाप आदिक) के वर्ग अधम (नेष्ट) होते हैं। अर्थात् जिस ग्रह के द्वादश वर्ग में शुम ग्रहों का, स्वराशिस्य, मित्र राशिस्य, उच्च राशिस्य ग्रहों का वर्ग अधिक होवे वह ग्रह शुभ फल देगा। जिनके द्वादश वर्ग में पाप ग्रहों का, शत्रु राशिस्य ग्रहों का नीच गत ग्रहों का वर्ग अधिक हो वह ग्रह अच्छा होने पर भी नेष्ट फल देगा।

द्वावश वर्गी बल चक्र (तात्कालिक मैत्री के आधार पर)

| वर्ग        | सूर्यं  | चंद्र   | मंगल      | बुध       | गुरु   | গ্বুক       | शनि      |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|
| १ गृह       | गु.(सम) | बु.(सम) | बु. मित्र | गु.सम     | शु. सम | गु. सम      | बु.मित्र |
|             | 90-0    | 70-0    | 94-0      | 90-0      | 90-0   | 90-0        | 4x-0     |
| २ होरा      |         |         | चं. शत्रु | सू. शत्रु | सू. सम | सू.शत्रु    | चं.शत्रु |
|             |         | 90-0    |           | X-0       | e-0 P  | X -13       | X-0      |
| ३ द्रेष्काग |         | बु.मम   | _         | गु.सम     | चं सम  | गु.सम       | मं.शत्रु |
| ·           |         | 90-0    |           | 90-0      | 4-0    | 90-0        | X-20     |
| ४ चतुर्थांश |         | बु.सम   |           | वु. स्व   | शु. सम | वु. शत्रु   | गु.शत्रु |
|             | 90-0    | 90-0    |           | 20-0      | 9 - o  | <b>х</b> —о | X-0      |

| ५ पचमाँश                                             | शु श.       | मं श           | वु मि.     | गु. स.                | मं.श.       | गु. सः      | शु मि.    |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                      | ×-0         | <b>%</b> −⇒    | 94-0       | 90-0                  | <b>X-0</b>  | 90-0        | 94-0      |
| ६ षष्ठांश                                            | म.मि.       | गु श.          |            |                       |             | श मि        |           |
|                                                      | 9ሂ0         | X-0            | 94-0       | 94-0                  |             |             |           |
| ७ सप्शमांश                                           | शु. श.      | बु.स.          | मं.स्व     | गु.स.                 | मं.श        |             |           |
|                                                      | X-0         | <b>∀—0</b>     | ₹0-0       | 90-0                  | <b>%-0</b>  | 90-0        | X-00      |
| <b>द अष्टमांश</b>                                    | वु.श.       | गु.श.          | श.श.       | ्रगुःसम               | शु.स.       | गु.स.       | श.स्व.    |
|                                                      | <b>Х—о</b>  | X-0            | X-0        | 90-0                  | 90          | 90-3        | ₹0-0      |
| ९ नवमांश                                             | सू स्व.     | बु.स           | मं.स्व.    | गु.स.                 | मं.श.       | गु. स.      | शु.मि.    |
|                                                      | ₹0-0        | 90-0           | ₹0-0       | 90-0                  | <b>¼~</b> 0 | 90-0        | 94-0      |
| १० दशमांश                                            | चं.स.       | गु.श.          |            | मं.मि.                | शु.स.       | मं.मि.      | सू.मि.    |
|                                                      | 90-0        | <b>%-0</b>     |            |                       |             |             | 94-0      |
| ११ एकादशांः                                          | व चं.स.     | बु.स.          | शु.मि.     | मं.मि.                | गु.स्व.     | मं.मि.      | मं श.     |
| १२ द्वादशांश                                         | 90-0        | 90-0           | ه ب ۹      | 94-0                  | ₹:-0        | د پر—ه      | X-0       |
| १२ द्वादशांश                                         | शु.श.       | सू.स.          | गु श.      | व्.स्व.               | गुस्व.      | श्.स्व.     | मं.शु.    |
|                                                      | X->         | 90-0           | ४⊶३        | ₹0-0                  | ₹0-0        | ₹0-0        | ¥-0       |
| वल योग                                               | 930-0       | 8x-0           | 980-       | ० १५०-०               | 920-        | 9 3 4-      | ⇒ १२५-०   |
| वल ÷ १२                                              |             |                |            |                       |             |             |           |
| विशोपका वल                                           | 90-0        | 9- X           | 99-8       | ० १२~३०               | 90-0        | 99-9        | ५ १०-२५   |
| बल                                                   | मध्यवल      | ी मध्य०        | मध्य०      | मध्य०                 | मध्य ०      | मध्य ।      | मध्यवली   |
| विशोपका वल<br>बल<br>शुभग्रह संख्या<br>पापग्रह संख्या | 9           | 9              | 9          | <b>4</b> ,            | =           | G           | 9         |
| पापग्रह संख्या                                       | <b>ā</b> .  | Ę              | ٠٧.        | 8                     | 8           | ધ           | ų         |
| फल                                                   | श्रेष्ठ     | श्रेष्ठ        | श्रेष्ठ    | भेष्ठ                 | श्रेष्ठ     | श्रेष्ठ     | शेष्ठ     |
| स्थिर मंत्रीवश                                       | त् द्वादश   | वर्गी बल       | चक         | भेष्ठ                 |             |             |           |
| वर्ग                                                 | सूर्यं      | चंद्र          | मंगल       | व्ध                   | गरु         | হার         | शनि       |
| १ ग्रह                                               | गु.मित्र    | वू. शत्रु      | वु.शत्रु   | वुध<br>गु शत्रु<br>२५ | হা হাস      | ग शत्र      | वु. मित्र |
|                                                      | χo          | <b>ૅર</b> પ્રૅ | २४         | રેય                   | રપૂ         | રપ્ર        | ٧o        |
| २ होरा                                               | चंभित्र     | सू मित्र       | चं.मित्र   | सू शत्रु              | स्.मित्र    | सू शत्रु    | चं.शत्रु  |
|                                                      | χo          |                |            |                       | ूर्         | <b>ેર</b> ય | રય        |
| ३ द्रेष्काण                                          | शनि शत्रु   | वुध शत्रु      | सू. मित्र  | गुरु शत्रु च          | ां भित्र    | गुरु शृत्र  | मं. शत्रु |
|                                                      | २५          | २४             | χo         | 7 %                   | ¥0          | ૈરા         | 74        |
| ४ चतुर्थाच                                           | गुरु मित्र  | वुध शत्र       | गुरु मित्र | वुध स्व. श्           | (क्रशास्त्र | वध मित्र    | गह शत्र   |
|                                                      |             | २४             | ¥0         | 900                   | રપ્ર        | ٧o          | २५        |
| पंचमांश                                              | शुक्र शत्रु | तं. मित्र व    | नुध शत्रु  | गुरु शत्रु ।          | पं. मित्र   | गह शत्र     | शक मित्र  |
|                                                      | २४          | X0             | २४         | २४                    | χo          | , an        | ४०        |
|                                                      |             |                |            | -                     |             | 10          | 7-        |

मं. मित्र गुरु मित्र सू. शत्रु शनि शत्रु शुक्र शत्रु शनि मित्र बुध मित्र ६ पष्ठाश УC ž o २४ शुक्र शत्रु वुध शत्रु मंगल स्व. गुरु शत्रु मंगल मित्र शनि मित्र गुरु शत्रु ७ सप्तांश २४ 900 20 बुध शत्रु गुरु मित्र शनि शत्रु गुरु शत्रु शुक्र शत्रु गुरु शत्रु शनि शत्रु **५ अ**ब्टमांश 7% २५ **FX** सूर्य स्व. वुध शत्रु मंगल स्व. गुरु शत्रु मंगल मित्र गुरु शत्रु शुक्र मित्र ९ नवमांश - ¥ . २४ 900 χo चंद्र मित्र गुरु मित्र चंद्र मित्र मंगल शत्रु शुक्र शत्रु मंगल शत्रु सूयं शत्रु १० दशांश २५ X o Хo २५ ११ एकादशांश चंद्र मित्र वुध शत्रु शुक्र शत्रु मंगल शत्रु गुरु स्व. मंगल शत्रु मंगल शत्र 900 71 24 २५ २५ 21 शुक्र शत्रु सूर्य मित्र गुरु मित्र वृध स्त्र. गुरु स्त्र. शुक्र स्त्र. मंगल शत्रु १२ द्वादशांश 900 900 २५ χo २५ X0 ४७४ **XOX** रदर 8%0 80 S बल योग \* 7 % 840 वल ÷ ६०विश्वाबल द-४५ ७−३० ९-३५ ७-५५ ९-४५ メニーシ ローンス

स्थिर मैत्री चक्र में जो वल दिया है वह वल स्थिर मैत्री के अनुसार है जो पहिले वता चुके हैं। इस स्थिर मैत्री चक्र में सूर्य का गुरु स्थिर मैत्री से मित्र है इससे गृह में मित्र का वल ५० मिला। होरा में सूर्य का चद्र मित्र है वल ५० मिला। द्रेष्काण में सूर्य का चित्र मित्र है वल ५० मिला। द्रेष्काण में सूर्य का चित्र मित्र है। बत्र वल २५ मिला। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह से उसके वर्गेंश से स्थिर मैत्री से सम्बंध विचार कर उसका वल यहाँ चक्र में रखा है। अंत में सब वल का योग कर योग में ६० का भाग देकर विश्वावल नीचे रखा है। चक्र देखने से सब समझ में आ जायगा।

## अध्याय ११ हर्ष वस साधन

हर्ष वल को हर्ष पद भी कहते हैं। ग्रहों का विशोपका वल जानने को हर्ष वल साधन करना चाहिए।

हर्ष वल ४ प्रकार से निकाला जाता है। कोई ५ प्रकार से भी निकालते हैं।

जब ४ प्रकार से वल निकाला जाता है तो प्रत्येक वल का ५ विशोपका वल होता है। इस प्रकार ४ ४ ५ = २० हो जाता है परन्तु जब ५ प्रकार से हर्ष वल निकालते हैं तो प्रत्येक का ४ विशोपका वल होता है। ५ ४ ४ = २० विशोपका वल। ग्रह पूरा २० विशोपका देने से पूर्ण वली हो जाता है।

## हर्ष बल साधन के नियम

जो ग्रह नीचे बताये ४ प्रकार से हर्षित होते हैं वे ५ वल पाते हैं।

(१) ग्रह सूर्यं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि भाव ९ ३ ६ छम्न ११ ५ १२

ये ग्रह यहाँ बताये हुए भाव से हर्षित होते हैं। जैसे बुध लग्न में हो तो हर्षित होता है तब उसे ५ बल मिलता है। इन स्थानों में न हो तो बल नहीं मिलता।

- (२) जो ग्रह अपनी स्वरािश में या उच्च में होता है तो हिंबत होता है। चाहें स्व रािश में हो या चाहें उच्च में हो या दोनों हों वल १ ही मिलेगा।
  - (३) लग्न से ४, ४, ६, ९०, ५९, ९२ भाव में पुरुष ग्रह हर्षित होते हैं। ,, १,२,३,७,८,९ ,, स्त्री ग्रह .. ,,

्र, १,२,३,७,८,९,,, स्त्री ग्रह ्र,,,, यहाँ भाव के अनुसार बल पाता है न कि राशि के अनुसार।

पुरुष ग्रह=सूर्य, गुरु, मंगल इसमें नपुंसक ग्रह का विचार नहीं होता। स्त्री ग्रह=चंद्र, बुध, गुक्र, शनि

यहाँ ग्रह की राशि जो हो परन्तु भाव में होना आवश्यक है।

- (४) वर्ष प्रवेश दिन में हो तो=पुरुष ग्रह हिंपत होते हैं।
- ,, रात्रि,,,, = स्त्री ग्रह ,, ,, कोई इस प्रकार भी विचार करते हैं:—
- (१) पुरुष ग्रह सूर्य गुरु मंगल विषम राशि १, ३, ४, ७, ९, १९ में हिंपत होते हैं।

स्त्री ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र शनि, सम राशि २, ४, ६, ८, १०, १२ में हर्षित होते हैं। विशोपका वल=इन सब के प्राप्त वल का योग करने से विशोपका वल होता है।

#### उदाहरण

हर्षवल चक्र

सूर्यं चंद्र मं० ग्रह व० गु० शनि য়ৃ০ १ हर्ष कारक भाव २ स्वराशि या उच्च ३ भाव में स्त्री पूरुप ग्रह X X X ४ वर्ष प्रवेश में स्त्री पुरुप ग्रह 0 X X ¥ विद्योपका वल योग ¥ ¥ ሂ 90 90

## चलित वर्ष कुण्डली



- (१) केवल गुरु लाम भाव में होने से ५ वल पाया । और कोई ग्रह उन भावों में से किसी में नहीं हैं जो चक्र में वताये हैं। इस कारण शेष ग्रहों को कोई वल नहीं मिला।
- (२) कोई ग्रह स्वराधि में नहीं हैं इससे स्वराधि का वल तो नहीं मिला परन्तु शक्न उच्च का होने से ५ वल पाया।
- (३) यह सूर्य पुरुष ग्रह ४ भाव में है वर्ष बल ५ मिला। गुरु पुरुष ग्रह १९ भाव में होने से ५ वल पाया। शनि स्त्री ग्रह अष्टम भाव में होने से ५ वल पाया। इनके अतिरिक्त और कोई ग्रह वहाँ बताये अनुसार नहीं हैं इससे उनको ० मिला।
- (४) यहाँ वर्ष प्रवेश रात्रि में हुआ है इस कारण स्त्री ग्रह चंद्र, बुध, युक्रशनि १ हर्षे वल पा गये।

सबका योग करने से सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि का विशोपका बल हुआ।

2 x x 9 90 90

प्राय: लोग ४ ही प्रकार से हर्ष वल निकालते हैं। ५ प्रकार से हर्ष वल का उदाहरण नीचे दिया है।

| 4 4411 C 12 G 4 411 4 41             |        |       |     |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ग्रह                                 | सूर्यं | चंद्र | मं॰ | वु० | गु० | গু৹ | शनि |  |
| १ हर्ष कारक भाव                      |        | 0     |     |     |     |     |     |  |
| २ स्वराशि या उच्च                    |        | 0     |     |     |     |     |     |  |
| ३ भाव में स्त्री पुरुष ग्रह          |        | 0 ′   |     |     |     |     |     |  |
| ४ वर्ष प्रवेश में स्त्री पुरुष ग्रह  |        | ¥     |     |     |     |     |     |  |
| ५ सम विषम राशि में स्त्री पुरुष ग्रह |        | X     |     |     |     |     |     |  |
| विशोपका बल                           | R      | 4     | R   | 4   | 93  | 93  | 4   |  |

इसमें शेष चारों नियम के अनुसार उपरोक्त ही विचार कर ५ के स्थान में यही

## ९ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

४-४ बल दिया गया है। अंतिम ५ का अब विचार करना है-

(१) सूर्य पुरुष ग्रह मीन स्त्री राशि में होने से बल ०। (२) चंद्र स्त्री ग्रह कन्या स्त्री राशि में बल=४। (३) मंगल पुरुष ग्रह मिथुन पुरुष राशि में बल=४। (४) बुध स्त्री ग्रह मीन स्त्री राशि में बल=४। (५) गुरु पुष्प ग्रह तुला पुरुष राशि में बल=४। (६) शुक्र स्त्री ग्रह मीन स्त्री राशि में वल=४। (७) शनि स्त्री ग्रह मिथुन पुरुष राशि में बल=०।

# अध्याय १२

## त्रिपताका चक्र

ग्रहों का वेध जानने के लिए त्रिपताका चक्र बनाया जाता है। त्रिपता का चक्र बनाने की रीति—





त्रिपताका चक्र बनाने में अटपटा लगता है। उसको बनाने के लिए पहिले ३ आड़ी ३ खड़ी रेखाएँ खींचो जैसा रूप १ में बताया है और रेखाओं के छोर में यहाँ बताये अनुसार अंक लिख दो।

उपरांत १, ४, ७, १० रेखा को ऊपर रूप २ में बताये अनुसार मिला कर एक चौखटा बना दो। फिर ५ को १२ से, ६ को ११ से, २ को ९ से और ३ को द से मिला दो, जैसे तीसरे रूप में बताया है। यही त्रिपताका चक्र बन गया। जहाँ १ लिखा है लग्न स्थान समझो।

## त्रिपताका चक्र में ग्रह भरने की रीति

लग्न=जो वर्ष लग्न हो उसे सब से ऊपर मध्य में स्थापित करो और आगे क्रमानुसार १२ राशियाँ लिख दो जैसा ऊपर बताया है जन्म चंद्र=जन्म के चंद्र का स्थान
=गत वर्ष + १ —शेष जन्म के चंद्र का स्थान जन्म के ग्रह= गत वर्ष + १ —शेष जन्म
९
के ग्रहों का स्थान।

राहु केतु वक्री ग्रह हैं। इस कारण इन का स्थान उल्टे क्रम से गिनना जैसे शेष २ हैं और जन्म में वृश्चिक पर राहु है तो वृश्चिक से उल्टे २ स्थान गिना तो दूसरा स्थान तुला आया। इस कारण तुला पर राहु रहेगा। उदाहरण—गत वर्ष ५६ है और जन्म के ग्रह ये हैं—

पह सूर्य चंद्र मंगल वृष्ठ गुरु शुक्र शनि राहु केतु राशि १२ ११ ८ १९ १० १२ ४ ३ ९

वर्ष लग्न द है तो त्रिपताका चक्र में द लग्न स्थान में रख कर आगे क्रमानुसार राशियों को त्रिपताका चक्र में लिख दिया।

चंद्र= गत वर्ष ४६+१ <u>५७ शेष ३। जन्म</u> में चन्द्र कुम्म राशि में था। कुम्म से ३ १ गिना तो कुम्म से तीसरा मेप आया। इस कारण मेप राशि पर चन्द्र लिख दिया।

ग्रह- गत वर्ष ५६+१ ५६ - शेष १ जन्म में जो ग्रह थे उन-उन स्थान से १

स्थान गिन कर सम्पूर्ण ग्रह चक्र में स्थापित कर दिये। जैसे सूर्य मीन का था मीन से १ गिना १ मीन ही आया तो सूर्य मीन में गया। मंगल वृश्चिक से १ वृश्चिक ही रहा तो मंगल लग्न पर आ गया। बुध कुम्भ से १ स्थान=कुम्भ। गुरु मकर से १ स्थान=मकर। शुक्र मीन से १ स्थान=मीन। श्रांत सिंह से १ स्थान=सिंह। राहु मिथुन से १ स्थान जल्टा गिना तो मिथुन ही रहा। केतु धन का है उससे १ स्थान जल्टा गिना धन पर ही रहा। इस प्रकार जन्म के सम्पूर्ण ग्रह त्रिपताका चक्र में स्थापित कर दिये गये जैसा ऊपर चक्र में वताया है।

#### वेध का विचार

किसी ग्रह के स्थान से जो रेखा गई हो उसके छोर पर कोई दूसरा ग्रह हो तो उसका वेध समझा जाता है। जैसे जहाँ मंगल का परस्पर वेध शनि और बुध से है। राहु का वेध गुरु से है। चंद्र का वेध केतु से है। और किसी का वेध नहीं है। चन्द्र का वेध फल

इसमें चन्द्र का विशेष रूप से वेध का विचार होता है। चंद्र का वेध राहु से सूर्य से शनि से मंगल से शुभ प्रह से वेध फल अरिष्ट तप ताप रोग शरीर पीड़ा जय सुख लाभ

## १००: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

पाप और शुभ दोनों से ही बेध हो तो जो अधिक वली हो उसके अनुसार शुभ अशुभ हो ।

इसी प्रकार ग्रहों का बल विचार कर वेध का फल कहना।

राहु चंद्र वेध

राहु गुरु वेध

शुभ ग्रह के वेध लाभ

अन्य प्रकार से त्रिपताका चक में ग्रह स्थापित करना

चंद्र=चंद्र ९ वर्षं तक भ्रमण कर उसी स्थान में आ जाता है। गत वर्षं में ९ जोड़ने से वर्तमान वर्षं हो जाता है। वर्तमान वर्षं में ९ का भाग देने से जो राशि बचती है उसी संख्या के अनुसार जन्म का चन्द्र गतिमान होकर आ जाता है। इस कारण जन्म चन्द्र की राशि से शेष राशि की संख्या तक गिनने में जो आवे वहाँ चन्द्र पहुँच जाता है जैसा ऊपर उदाहरण देकर बताया है।

राहु और मंगल=राहु और मंगल को स्थापित करने के लिए वर्तमान वर्ष संख्या में ६ का भाग देने से जो शेष राशि प्राप्त हो, उतनी संख्या जन्म मंगल से सीधा गिनकर और राहु के स्थान से उतनी संख्या उल्टी गिनने पर जो आवे उसी राशि पर मंगल और केंतु रखना।

शेष ग्रह=सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि=वर्तमान वर्ष में ४ का भाग देने से जो शेष प्राप्त हो उतनी संख्या इन ग्रहों के स्थान से गिनकर रखना जैसा ऊपर वता चुके हैं। उदाहरण—अन्य रीति से यहाँ केवल राहु और मंगल में अन्तर वताया है और



सब ऊपर बताये अनुसार ही है। गतवपं प्रमिष्ट = रोष ३ जन्म का मंगल वृद्धिक में था उससे सीघा ३ गिना जो तीसरा मकर आया। मकर में मंगल आ गया। राहु मिथुन का था उससे उल्टा ३ गिना तो तीसरा मेष आया। मेष पर राहु आ गया इसी के अनुसार त्रिपताका चक्र यहाँ दिया है।

त्रिपताका चक्र में चन्द्र वेघ का विचार

- (१) सूर्य के साथ वेध-धन के अपन्यय से कष्ट, मन में अस्थिरता, चिता से परेशानी, रक्त सम्बन्धी रोग हो, पित्त का विकार हो। यह फल सूर्य की मुद्दा दशा में हो।
  - (२) मंगल से वेघ-चित्त में बेचैनी, रक्त विकार, शत्रु भय, मन उदास।
- (३) बुध से वेध-व्यापार में वृद्धि, भाइयों से विवाद, कुटुम्ब में कलह, शत्रु से हानि।

(४) गुरु से—अकस्मात् धन लाभ, तीर्थ यात्रा, शुभ कार्य में खर्च, विवाद में जय, मांगलिक कार्य हो। (प्र) शुक्र से—वासना वढ़े, व्यभिचार की ओर मन, धन लाभ, विद्या प्राप्ति शत्रु पर जय, परीक्षा में सफलता, वात रोग, जल से अरिष्ट ।

(६) शनि से-वायु विकार आदि से रोग, परिचित व्यक्ति धोखा देवे जिससे

धन हानि हो, नीच का संग।

(७) राहु -असफलता, कठिनाइयाँ, बुरे विचार, अनेक रोग, मिलन चित्त ।

(६) केतु से-अस्वस्थता, मंदाग्नि, उदास, मलिन चित्त, उदर व्याधि,दुःख।

(९) यदि कई पाप ग्रहों से वेध हो तो उस वर्ष कब्ट और बहुत दु:ख हो।

(१०) भाग्येश का अष्टमेश से वेध हो तो रोग और हानि प्रव है।

(११) आयेश और राज्येश का या लाभेश भाग्येश का परस्पर वेध हो तो लाभ

एवं सुख कारक होता है।

(१२) ये फल वेध कारक की दशा में होते हैं। हवं वल के अनुसार वल उस वेध कारक ग्रह का देखना। निवंल ग्रह हो तो कष्ट, वलवान हो तो सुख दायक होगा।

## अध्याय १३

## विंशोत्तरी मुद्दा दशा

मुद्दा वशा

मुद्दा को मुग्धा भी कहते हैं। भुग्धा=युना स्त्री, इस में ९ ग्रह की दशा होती है। इसकी दशा का क्रम विशोत्तरी दशा के अनुसार होता है। इस कारण इसे विशोत्तरी भी कहते हैं। विशोत्तरी दशा १२० वर्ष में पूरी होती है परन्तु यह दशा १ वर्ष=३६० दिन में पूरी हो जाती है। १२० वर्ष ३६० दिन के वरावर हैं तो १ वर्ष=३५० दिन ३ दिन के होता है। इस कारण विशोत्तरी दशा वर्ष में ३ का गुणा करने से जो संख्या प्राप्त हो उतने दिन मुद्दा दशा में उस ग्रह के होते हैं। जैसे-

ग्रह सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र योग १२३ ४ ५ ६ ७ द ९

विशो विशो विश्व वर्ष ६ १० ७ १८ १६ १९ १७ ७ २० १२० मुद्दा दशा में वर्ष × ३=दिन १८ ३० २१ ४४ ४८ ५७ ११ २१ ६० =३६० मुद्दा दशा निकालना

(जन्म नक्षत्र संख्या + गताव्द)-र

9

(=शेष मुद्दा दशा नीचे बताये क्रमानुसार।)

## १०२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षेफल खण्ड

ग्रह सूर्य चंद्र मंगल राहु गरु शनि बुध केतु शुक्र योग दशा दिन १८ ३० २९ ५४ ४८ ५७ ५१ २१ ६० ३६० दिन या मास दिन ०-१८ १-००-२१ १-२४ १-१८ १-२० १-२१ ०-२१ २-० या १२मास खबाहरण

मान लो जन्म नक्षत्र २३ घनिष्ठा है, गताब्द ५६ है।
जन्म नक्षत्र धनिष्ठा=२३ ७७ ÷ ९=शेष ५ गृह की दशा।

+गताब्द ५६ =पांचवीं गृह की दशा में वर्ष प्रवेश हुआ
योग=३९

-२
=७७

### मुद्दा बन्ना की भोग्य बन्ना निकालना

(१) रीति=१२ मास में से जन्म का चन्द्र स्पष्ट घटाना। जो बचे सब की कला बना कर ८०० कला का भाग देना। लिख्य को छोड़कर होष कला विकला ग्रह की दशा के दिन से गुणा कर ८०० का भाग देना तो घटी पल=भोग्य दशा उस ग्रह की हुई।

रूसरी रीति-(जन्म नक्षत्र भुक्त घड़ी × आरंभ महादशा दिन)=जन्म नक्षत्र भमोग घड़ी=भुक्त दशा दिन घटी। (महादशा सर्वदिन=भुक्त दशा दिन)=भोग्य दशा दिन घड़ी।

<mark>जवाहरण---</mark>रीति पहली=मान लो जन्म का चंद्र १० रा-०<sup>०</sup>-४८''' है।

| १२रा-०°-०'-०                                | " 3   | ५१-०२ |      | द००)१६८६९-३६(२१ दिन |
|---------------------------------------------|-------|-------|------|---------------------|
| जन्म चंद्र १०-०-४८-८                        |       |       |      | 9800                |
| शेष= १-२९-११-५२                             |       | ४१६   |      | 558                 |
| =======================================     | 9808  | २०५   |      | 500                 |
| 400) \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | १६८४८ | २४९६  | ÷ 40 | 58× 60              |
| ३२००                                        | +89   | =3 €  |      | ४३४० 🕂 ३६           |
| शेष ३५१-५२                                  | १६८८९ | _३६   |      | ८००) १३७३(६ घड़ी    |
| 94559'-34"                                  |       | . ,   |      | 8500                |
| 500                                         | e da  |       | *    | 408× 80             |
|                                             |       |       |      | coo)३४५६०(४३ पल     |
|                                             |       |       |      | ३२००                |
|                                             |       |       |      | २५६०                |
|                                             |       |       |      | 2800                |
|                                             |       |       |      | 9६०                 |

२७७९०

### दूसरी रीति

जन्म घनिष्ठा भुक्त=२७ घ० ३ प० ५२ वि०=२२२३ पल ५२ वि० "भभोग=६६ घ० १० पल ० वि०=३९७० पल ० वि०

| मक्त धनिष्ठा २२२३-५२      | ३९७०) १०६७४ ४-३६(२६ दिन    |
|---------------------------|----------------------------|
| गुरु दिन 💢 🗙 ४८           | ७९४०                       |
| १७७६४ ४१६                 | <del>२७३४४</del>           |
| द६९२ २०६                  | <b>२३</b> =२०              |
| १०२७०३ २४९६               | ÷ 40 + 424 × 40            |
| +89 =38                   | · - २११५०० <del> </del> ३६ |
| १०६७४४ -३६                | ३९७०)२११५३६(५३ घड़ी        |
| ३९७०                      | 9९=४०                      |
| गुरु के पूर्ण दिन ४८ दि ० | व.−० प.                    |
| भुक्त दिन २६ - ५३         | <u>-99</u> 99990           |
| शेष २१ —                  | ६ -४३ भोग्य ११२६ x ६०      |
| गुरु की भोग्य दशा २१ दि०- | ६ घ०-४३प० ३९७०)६७४६०(१७ पल |
|                           | 3990                       |
| •                         | २७६६०                      |

इसके बाद आगे प्रहों की दशा क्रमानुसार होगी।

मुद्दा दशा चक

देशा मास दिन घ. पल सम्वत सूर्य की राशि अं क. वि.

|                 |    |    |    |    | 2005.    | 99       | ે પ્ર  | ३३ =           | दशा     | आरम्भ       |
|-----------------|----|----|----|----|----------|----------|--------|----------------|---------|-------------|
| गुरु            | 0  | 29 | Ę  | ٧o | २००२     | 99       | २६     | ३९ ५१          | तक      | गुरुदशा     |
| शनि             | 9  | २७ | 0  | 0  | २००३     | ٩        | 27     | / <b>३९</b> ५९ | ,, হা   | नि ,,       |
| बुध             | 9  | २१ | 0  | 0  | २००३     | ą        | १४     | ३९ ५१          | ,, बु   | <b>4</b> ,, |
| बुध<br>केतु     | •  | 29 | 0  | 0  | २००३     | 8        | .پر    | ३९ ४१          | ,, के   | तु ,,       |
| যুক্ত           | 7  | 0  | 0  | 0  | २००३     | Ę        | ሂ      | ३९ ५१          | ्र, शु  | <b>新 ,,</b> |
| सूर्यं<br>चंद्र | 0  | 95 | 0  | 0  | २००३     | Ę        | ₹₹     | ३९ ५१          | ,, सू   | र्य ,,      |
| चेंद्र          | 9  | 0  | 0  | 0  | २००३     | હ        | २३     | ₹९ ५           | । ,, चं | न्द्र ,,    |
| मंगल            | 0  | 29 | 0  | 0  | २००३ .   | ٩٥       | 98     | 38 X           | ो ,, म  | ग्ल,        |
| राहु            | 9  | २४ | 0  | 0  | २००३     | 90       | 5      | ३९ ५           | । "र    | हु ,,       |
| योग             | 99 | 3  | Ę  | 84 |          | गुरुकी   |        |                |         |             |
| +भुक            | त∙ | २६ | X3 | 90 | २७ दिन   | रहेगी बा | द चक्र | में बताये      | क्रम से | ग्रह की     |
| योग             | 93 | •  | •  | •  | दशा आर्त | ो जायगी  | इन दशा | ओं का          | ठीक सम  | वत और       |

१०४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

सूर्यं की राशि दाहिनी और दी है जिसमें प्रगट होता है कि उस सम्वत में जब सूर्य स्पष्ट उतना होगा तब तक वह दशा रहेगी।

### समय निकालना

यह वर्ष सम्बत २००२ का निकाला है और जन्म का या वर्ष का सूर्य ११-५°-२३' द है अर्थात् इस समय से दशा आरंभ होती है। इसके आगे २१ दि० ६ घ० ४३ प० गुरु की दशा के इसमें दिये तो प्रगट हुआ कि सम्बत २००२ में जब सूर्य स्पष्ट ११-२६°-३९'-५१" होगा तब गुरु की दशा का अंत होगा। इसमें शनि की दशा का समय जोड़ा तो शनि की दशा का अन्त होने का समय निकल आया। इसी प्रकार आगे के प्रहों का समय जोड़-जोड़ कर उन दशाओं के अन्त होने का सम्बत और सूर्यं स्पष्ट निकाल लेना। ग्रह की वर्ष दशा और सम्वत सम्वत + वर्ष आदि के जोड़ते समय यहाँ बताये अनुसार जोड़ना । विकला में राशि + मास अंश + दिन पल, कला में घड़ी, अंश में दिन, राशि में मास और सम्बत में वर्षं जोड़ना । इसके आगे पंचांग देखकर कि उक्त सूर्य स्पष्ट कौन कला + घडी दिनांक को आता है लिख दो तो प्रत्येक ग्रह की दशा के अंत होने विकला +पल का दिनांक महीना और सन् प्रकट हो जायगा।

मुद्दा बन्ना की अंतर्वना निकालने की रोति

शनि केतु सूर्य चंद्र मंगल राहु गुर बुध शु. प्रह २१ महा दशा दिन १६ ३० 85 U.S 49 €0 29 XX अंतर्दशा गुणक Ę ¥ 90 Ę या ध्रुव

(महा दशा दिन × अंतरप्रह का गुणक) ÷ ६० = लिब्ध अंतर्दशा का दिन घटी। अर्थात् जिस प्रह की महा दशा में अंतर्दशा निकालनी है उसके वर्ष लेना उसमें प्रत्येक अंतर्दशा के प्रह का ध्रुव अर्थात् गुणक से गुणा कर गुणनफल में ६० का भाग देना तो दिन घटी अंतर्दशा का समय निकल आता है। जिसकी महा दशा होगी उसकी अंतर्दशा का समय निकल आता है। जिसकी महा दशा होगी उसकी अंतर्दशा प्रथम होती है।

### अंतर्वशा निकालने का उदाहरण

सूर्यं की अंतर्दशा=सूर्यं दिन १० × अंतर्गुणक महा दशा × अंतर्दशा का गुणक १ सूर्यं में सूर्यः १० × ४=१६४ = १३=दिन घड़ी १-१२ २ सूर्यं में चंद्रः १० × ५=१६४ = १५%=१-२४ ३ सूर्यं में मंगल १० × ५=१६४ = १६%=१-३०

¥ सूर्य में राहु १० × ७= १६ ४७ = १६६=२-६ ६ सूर्य में गुरु ० × १०= १६४० = १६९=३-०

६ सूर्य में शनि १ द × ६= १ ई% = १ ई%= १-४ द

विशोत्तरीमुद्दा दशा: १०५

पूर्व में बुध १८ × ९= १६% = १६% = १६% = २०४२
 पूर्व में केतु १८ × ६= १६% = १६% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = ११% = १

(२) चंद्र में चंद्र की अंतर्दशा दिन ३० × अंतरग्रह गुणक

३० का गुणा और ६० का भाग देने से है हो जाता है। इस कारण गुणक को

आधा कर देने से चंद्र की अंतर्देशा का समय निकल आता है। दिन घं.

==(\$0 × =) + \$0=8=8=0 १ चंद्र में चंद्र गुणक =7-30 ४ × २=₹ २ चंद्र में मंगल **X**= =3-30 ३ चंद्र में राह 9= =1,-0 ४ चंद्र में गुरु 90= =3-0 ५ चद्र में शनि =8-30 ६ चंद्र में वुध ध्र =7-30 ७ चंद्र में केत् **X**= =7-0 द चंद्र में शुक्र ₹= - 3 3 =2-0 ९ चंद्र में सूर्य **%=** योग ३०-०

(३) मंगल की अंतर्देशा दिन २१ दिन घ.

१ मंगल में मंगल ५ गुणक=(२१×५)÷६०= १६७=१-४५

२ मंगल में राहु ७ गुणक=(२१ ×७) ÷ ६०=११७=२-२७

३ मंगल में गुरु १० गुणक=(२१×१०) ÷ ६०=२१०=२१०=३-३०

४ मंगल में शनि ६ गुणक=(२१ × ६) ÷ ६०= १३ %=२-६

५ मंगल में बुध ९ गुणक=(२१×९)÷६०=१६%=३-९\_

६ मंगल में केतु ५ गुणक=(२१×४)÷६०=१६%=१-४४

७ मंगल में शुक्र ६ गुणक=(२१×६) ÷ ६०=१३७=२-६

द मंगल में सूर्य ४ गुणक=(२१ × ४) ÷ ६०= ६४=१-२४

९ मंगल में चंद द गुणक=(२१×द)÷६०=१६६=२-४द योग २१-०

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की अंतर्देशा निकाल कर आंगे चक्र में दिया है।

# १०६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

### अन्तर्वशा चक

४ सूर्य

६ चंद्र

५ राहु

९ गुरु

७ मंगल ४

योग ५७

9

Ę

9

|                                                                                   | 444 461                                                                                                                        | अतर दिन घ                                                                     | ग अंतर दिन                                                     | शामें ५ गुरु दशामें<br>घटी अंतर दिन घटी            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| र चंद्र २ २४<br>है मं. १ ३०<br>४ राहु २ ६<br>५ गुह ३ ०<br>६ शनि१ ४८<br>७ बुध २ ४२ | १ चंद्र ४ ०       २ मं. २ ३०       ३ रा. ३ ३०       ४ गु. ५ ०       ५ श. ३ ०       ६ वु. ४ ३०       ७ कं. २ ३०       = शु. ३ ० | १ मं. १ ४४<br>२ रा. २ २७<br>३ गु. ३ ३०<br>४ श. २ ६<br>४ वु. ३ ९<br>६ मं. १ ४४ | १ रा· ६<br>१ ता. ९<br>१ ता. ४<br>४ ता. ४<br>४ ता. ४<br>६ ता. ४ | १                                                  |
| े संभा ने बद                                                                      | ९ सू. २ ०                                                                                                                      | ९ चं. २ ४६                                                                    | ९ मं. ४                                                        | १२ ५ मं. ४ ०                                       |
| याग १८ ० ६ शनि दशा में                                                            | योग ३० ०                                                                                                                       | योग २१ ०<br>ता में =                                                          | योग १४<br>केतु दशा में<br>र दिन घटी                            | <ul><li>थोग ४८ ०</li><li>९ शुक्र दशा में</li></ul> |
| ी शनि ४ र<br>२ बुध द<br>३ केंद्र ४ र                                              | ४२ १ बु. ७<br>३३ २ के. ४                                                                                                       | ३९ १<br>१४ २<br>३ ३                                                           |                                                                | १ शु. ६ ०                                          |

४ चं. २ ४८

र मं. १ ४४

६ रा. २ २७

७ गु. ३ ३०

Ę

द श. २

९ वु. ३

योग २१

४ मं.

ध रा. ७

६ मु. १०

**ও হা. ६** 

द वु. ९

९ के. ५

योग ६०

आरम्म के प्रह की मोग्य अन्तर्वशा जानना

४५ ं

38

81

38

₹ 0.

आरम्भ में जो मुद्दा महा दशा हो उसके भोग्य समय में से उस ग्रह की अंतर्दशा विरुद्ध क्रम से अंत के ग्रह से आरम्भ कर घटाते जाओ जो न घटे उस ग्रह की आरम्भ की भोग्य अन्तर्दशा जानना और जो घट चुके हैं उसके उपरांत वे अंतर्दशा भोगेंगी।

कपर वता चुके हैं कि मुद्दा महा दशा आरम्भ में गुरु की है।

४ चं. ६ ४८

६ मं. ४ १४

७ रा. ५ ५७

**द गु. द ३**०

९ श. ५

योग ५१

दि. घ. प. जिसका भोग्य समय २१-६-४३ है।

इस प्रकार विरुद्ध क्रम से घटाया। शुक्र नहीं घटा तो आरम्भ में गुक्र की अंतर्देशा १-५४-४३ है ऐसा प्रगट हुआ। इसके आगे क्रमानुसार सूर्य, चंद्र, मंगल और राह की अंतर्देशा आयगी जैसा कपर वताया है।

गुरु महादशा के आगे क्रमशः शनि बुध केतु आदि की महादशा आयगी। पिछले अंतर्दशा चक्र में वताये अनुसार उनका समय जोड़ते जाना तो प्रत्येक महादशा की अंतर्दशा निकल आयगी।

इस अंतर्दशा का समय जानने के लिए सम्वत और जन्म के सूर्य में उक्त समय जोड़ते जाना तो उसकी अंतर्दशा का अंत होने का समय निकल आयगा। उदाहरण—

गुरु की अंतर्दशा

अंतर्देशा दिन घड़ी पल सम्बत राशि अंश क॰ वि॰ दिनांक ४ ३३ ७ से आरंभ १९-३-१९४६ २००२ ११ ४३ २००२ ११ २७ ५० तक २०-३-४६ যুক্ত ९ ५० तक २४-३-४६ सूर्यं २००२ ११ १० ३ १२ 9-8-84 २४ ० २००२ ११ १७ ३ ४० तक चंद्र ३ ५० तक 8-8-8 मंगल' 99 39 2002 8 ० २००२ ११ २६ ३९ ५० तक ९-५-४६ 38 राहु X

सम्वत २००२ के पंचांग में यहाँ वताये अनुसार जब सूर्य आता है उसकी तारीख पंचांग से देखकर यहाँ लिख दी है।

मुद्दा दशा की मास दशा का समय

मास प्रवेश में प्रत्येक मास का फल जानने की मास मुद्दा दशा निकाली जाती है। मुद्दा दशा के १ वर्ष में जितने दिन होते हैं उनको १२ से भाग देकर एक मास का समय निकाल लिया जाता है।

१०८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

मुद्दा में योग .. 2 3 8 X Ę **U** 5 g ग्रह क्रम सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बूध केतु शुक्र दिन वर्षं दशा दिन १८ 30 29 प्र४ ४८ २१ ६०=३६० Y6 49 मास दशा दिन १ २ 8 8 8 9 8 घडी 90 of 8× ३० ० ४४ 92 88

जैसे सूर्यं के वर्षं के दिन १० × १२ = १ दै दिन = १ दि.-३० घ.। यहाँ घड़ी बनाने की ६० का गुणा कर १२ का भाग देना पड़ता = १ ई = ४ गुणांक । इस कारण शेप में ४ का -गुणा करने से घड़ी था। जाती है। जैसे शनि ४७ × १२ = ४ ६ यहाँ शेष ९ × ५ = ४४ घड़ी और ४ दिन लिब्ध के = ४ दि.-४४ घ.। इसी प्रकार सब ग्रहों के मास दशा के दिन घड़ी निकाल कर ऊपर दिये हैं।

मुग्धा दशा की मासं दशा निकालना

पहली रीति=( मास प्रवेश में जो नक्षत्र हो + ७) × ९=शेष दशा ग्रह की उपरोक्त क्रम से

जैसे मास प्रवेश का नक्षत्र हस्त १३ वाँ है। (१३+७) × ९=२० × ९=शेप २ चंद्र की दशा। विशोत्तरी दशा के समान नक्षत्रों के अनुसार दशा भी जानी जा सकती है: जैसा नीचे चक्र में वताया है। इसी के अनुसार मास दशा भी जानी जा सकती है।

मास दशा प्रवेश के समय नक्षत्र से दशाज्ञान-

क्रम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ग्रह सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि वृध केतु शुक्र नक्षत्र ३ क्रतिका ४ रोह. ५ मृग. ६ आर्द्रा ७ पुनर. ८ पुष्य ५ २ले. १० मघा ११ पू.फा.

१२उ.फा. १३हस्त १४चि. १४स्वा, १६ वि. १७ अ. १८ ज्ये. १९मूल २० पूषा. २१उषा. २२अ, २३धिन. २४घात. २४पूमा. २६उभा. २७रेव. १अविव. २ भरणी यहाँ भी चक्र देखने से प्रकट हुआ कि हस्त में चंद्र की दशा आती है। मान लो २९ नक्षत्र (रेवती) है २७ + ७=३४ × ९=शेष ७ वृद्य की दशा आई?

दूसरी रीति=( नक्षत्र संख्या – २ )  $\times$  ९ । हस्त १३=( १३ – २ )  $\times$  ९=  $^{3}$ =चेष २=चंद्र (नक्षत्र रेवती २७-२)  $\times$  ९= $^{3}$  $^{4}$ =चेष ७ वृध की दशा आई ।

मान लो जन्म नक्षत्र धनिष्ठा २३ वाँ है। दूसरे मास की दशा निकालनी है तो गत मास १ हुआ, गताब्द १६ है।

मुग्धा दिन दशा निकालना

जिस प्रकार मुग्धा की मास दशा निकाली जाती है जसी प्रकार मुद्दा दशा की दिन दशा भी निकाली जाती है। ३६२ में ग्रह के जक्त दिन हैं तो ६० घड़ी में उद्दे हैं = है घड़ी पल होगी। ग्रह के दिन में ६ का भाग देने से जो घड़ी पल आवे वही दिन दशा में उसका समय होगा। जैसे सूर्य १८ दिन ×६=३ घड़ी। यही नीचे चक्र में दिया है।

मुग्धा दिन दशा चक्र

क्रम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प्रह सूर्यं चंद्र मंगल राहु गुरु शनि वुध केतु शुक्र योग घड़ी ३ ५ ३ ९ ८ ९ ८ ३ १० ६० पल ० ० ३० ० ० ३०३०३०

मुखा विन दशा निकालना

(दिन प्रवेश नक्षत्र + लग्न+७) × ९=शेप=ग्रह की दिन दशा उपरोक्त क्रम से । दिन प्रवेश के समय जो स्पष्ट लग्न हो उसमें दिन प्रवेश के नक्षत्र की संख्या जोड़ कर और ७ मिला कर ९ का भाग देना जो शेष वचे उस ग्रह की दशा उपरोक्त क्रम से हो गई। मुद्दा मास दशा के नक्षत्र का जो चक्र दिया है उसके अनुसार ही कई दिन प्रवेश का नक्षत्र देखकर दिन दशा निकाल लेते हैं। जैसे उस दिन स्वाती नक्षत्र हो तो चक्रानुसार राहु की दशा होगी क्योंकि उस नक्षत्र के ऊपर राहु ग्रह चक्र में दिया है।

योगिनी मुद्दा दशा

जातक की योगिनी दशा के अनुसार ही इसका क्रम है। योगिनी दशा ३६ वर्ष की होती है वह यहां एक वर्ष में भक्त हो जाती है। ३६ वर्ष =३६० दिन के है तो १ वर्ष में =९० दिन। इस कारण योगिनी दशा के वर्ष में ९० का गुणा करने से वर्ष की योगिनी दशा के दिन निकल आते हैं। जैसे संकटा के वर्ष म हैं। म × ९०=म० दिन=२ मास ९० दिन हुए।

योगिना मुद्दा दशा का सनय

भगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रा उल्का सिद्धा संकटा योग योगनी दक्षा वर्ष १२३ ४५६७ द २६ वर्ष वर्ष दक्षा में मास ००१ ११२२२ ११२ मास भोगने के दिन १०२०० १०२००

योगिनी दशा का समय निकालना

(जन्म नक्षत्र + ३ + गताब्द ) × ==श्रेष योगिनी दशा उपरोक्त क्रम से उदाहरण=जन्म नक्षत्र धनिष्ठा २३

५१० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

की दशा।

दशा का भोग्य समय निकालना

(नक्षत्र के भुक्त पल × योगिनी दशा दिन ) × भभोग पल=भुक्त दिन (योगिनी दशा के दिन-भुक्त दिन )=भोग्य दिन

<mark>उदाहरण-जन्म नक्षत्र धनिष्ठा भुक्त २२२३-५२ पलं भभोग ३९७०-० पल पूर्वोक्त ।</mark> पिगला दशा=२० दिन

प० वि०

भुक्त पल २२२३-५२ दि० घ० प०

× पिंगला के × २० विन ४४४७७-२० ÷ ३९७०=११—१२—१२ भुक्त पिंगला
४४४६० १०४० पूर्ण पिंगला दिन घ० प०

+ १७ =२० २०००
४४४७७-२० भुक्ता— "११—१२—१२

भोग्य ;; द ४७

योगिनी मुद्दा दशा चक

योगिनी दशा मास दिन घड़ी पल सम्वत् सूर्यराशि अं. क. वि.

दिनांक

|         |       |     |    |                 |    | २००२ | 99 | ×  | 33 | ७ सेआ | रम्भ १९- ३-१९४६  |
|---------|-------|-----|----|-----------------|----|------|----|----|----|-------|------------------|
| पिगला   | •     | 0   |    | <del>,</del> ४७ | ४५ | ,,   | 99 | 98 | २० | ५५ तक | २८- ३- ४६        |
| धान्या  |       | 9   | 9  | ,,              | 11 | २००३ | 0  | 98 | २० | ४५ तक | २८- ४- ४६        |
| भ्रामरी |       | 1   | 90 | 73              | 37 | "    | 9  | २४ | २० | ५५ तक | द- <b>५- ४६</b>  |
| भद्रा   |       | 9   | 90 | 1,              | "  | 27   | ₹  | 98 | २० | ५५ तक | ३१- ६- ४६        |
| उल्का   |       | 3   | 0  | "               | 11 | 22   | X  | 98 | २० | ४५ तक | 9-90- 84         |
| सिद्धा  |       | 3   | 90 | 7,              | 73 | ,,   | 9  | १४ | २० | ५५ तक | . १०-११- ४६      |
| संकटा   |       | 7   | २० | 37              | 23 | "    | 90 | 98 | २० | ५५ तक | २६- २- ४७        |
| मंगला   |       | 0   | 90 | ,,              | 22 | 22   | 90 | २४ | २० | ५५ तक | प- ३- ४ <b>७</b> |
| विगला   | भुक्त | 7 0 | 99 | 99              | 92 | "    | 99 | X  | 33 | Ę     | 99- 3- 80        |

यहाँ वर्ष आरम्भ के सम्वत् और सूर्य स्पष्ट में प्रत्येक योगिनी का समय जोड़कर उनके अन्त होने का सम्वत और सूर्य स्पष्ट निकला है और पंचांग से देखकर उक्त सूर्य स्पष्ट की हुई तारीख लिख दी है।

## अध्याय १४

## पत्यांशी दशा साधन

इसमें सूर्य से वानि तक ७ ग्रह और लग्न मिलाकर ८ ग्रह लिए जाते हैं। पत्यांकी दक्षासाधन की रीति

- (१) सातों ग्रह और लग्न के स्पष्ट का एक चक्र बनाना। यह ग्रह स्पष्ट और लग्न का चक्र हुआ।
- (२) आठों ग्रह की राशि को छोड़कर केवल अंश कलादि लेकर दूसरे चक्र में रखना। यह अंश चक्र हुआ।

(३) फिर दूसरे चक्र से देखना किनका अल्प अंश है।

जिसका सबसे अल्प अंश हो उसे सबसे पहिले ऊपर रखना उसके बाद क्रमानुसार बड़े अंश बाले को रखना । इस प्रकार सबसे अधिक अंश बाला ग्रह अंत में रहेगा । तीसरा इसे हीनांश चक्र कहेंगे ।

यदि हीनांश चक्र में २ ग्रह समान अंश कलादि में हों तो (अ) उनमें से सबसे अधिक बलवान ग्रह सबसे पहिले रहेगा (व) यदि उनका बल भी समान हो तो अल्प गति वाला पहिले लेना।

- (४) हीनांश चक्र पर से पत्यांश वनाकर चक्र ४ में रखा जाता है।
- (५) पत्यांश चक्र से दशा स्पष्ट लेकर पाँचवें चक्र में रखते हैं।
- (६) फिर दशा की अंतर्दशा निकाल कर प्रथम चक्र में रखते हैं। इन सबके बनाने की रीति आगे दी है। द्वीनांश से पत्यांश बनाना
- (१) हीनांच चक्र ३ में सबसे पहिले जो ग्रह या लग्न हो और उससे जितने अंश कलादि हों उसे पहिले पत्यांच चक्र ४ में आरंभ में लिख को। अर्थात् सब में अल्प अंश का ग्रह या लग्न एक कोई आरम्भ में लिखा जायगा।
- (२) फिर उससे कुछ वड़ा अंश वाला जो उसके नीचे दिया हो उसका और आरम्भ में दिये हुए ग्रह का अंतर निकाल कर नीचे रखो अर्थात् यह पहिले और दूसरे ग्रह का अन्तर हुआ। फिर इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ग्रह का अन्तर निकाल कर उसके नीचे लिख दो। पश्चात् तीसरे और चौथे ग्रह का अन्तर फिर चौथे और पाँचवें ग्रह का, इसीप्रकार आठों ग्रह का अन्तर निकाल कर चक्र ४ पत्यांश चक्र में एक दूसरे के नीचे रखते जाना। यह पत्यांश चक्र वन गया।
- (३) पश्चात् सबका योग कर नीचे लिख देना । यह पत्यांश योग हुआ । ध्यान रहे कि चक्र ३ में दिये हीनांश चक्र के अंतिम ग्रह के अंश कलादि के समान यह योग आता है।

११२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

पत्यांश को शुद्धांश भी कहते हैं। क्योंकि वह अंशों से शोधन कर निकाला जाता है। पत्य श योग को सर्वाधिकांश भी कहते हैं। क्योंकि यह सबसे अधिक अंश वाले यह के वरावर होता है।

इशापाक समय

दशा के मुक्त होने का समय सौर वर्ष प्रमाण से १ वर्ष के ३६० दिन होते हैं और सावन मान से दिन ३६५ घ० १६ प० ३१ वि० ३० का होता है। परन्तु सरलता के लिए कई लोग सौर मान के ३६० दिन के अनुसार ही दशा साधन करते हैं क्योंकि दोनों रीतियों से ही से करने में बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है।

सौर मान से≔३६० दिन≕२१६०० घड़ी≔१२९६००० पल होते हैं । सावन मान सें≕दिन ३६४ घ० १४ पल० ३१ वि० ३०≔१३१४९३१ पल ३० वि० होते है । पत्यांश का ध्रुव निकालना

गणित की सुगमता के लिए ध्रुव निकाल लेना चाहिए। पत्यांश दशा का योग जितने अंशादि हों वह पूरा ३६० दिन में भुक्त होता है तो एक अंश में कितने होंगे यह निकालने को वर्ष के दिन प्रमाण में पत्यांश के योग का भाग देना तो घ्रुव निकल आता है। भाग देने की सरलता के लिए अंश कलादि सबके विकला वना लेना। इसी प्रकार ३६० दिन के भी घड़ी पल बना लेना। ३६० दिन=१६० ×६०=२५६०० पल होते हैं। इस कारण १२९६००० पल में प्रत्यांश योग की विकला वनाकर भाग देना तो उत्तर दिन घड़ी पल विपल में आयगा वही ध्रुव होगा।

वर्षं दिन = ३६० - १२९०० पल = ध्रुव दिन घड़ी पत्थांश योग पत्थांशयोग अंशादि पत्थांश योग विकला = प्रुव दिन घड़ी पल विपल ।

ग्रह दशा- ध्रुव × ग्रह पत्यांश=दशा दिन आदि

जिस ग्रह की दशा निकालनी हो उसके चक्र ४ के अनुसार पत्यांश लेकर उसका
गुणा ध्रुव में करना तो उस ग्रह की दशा के दिन घड़ी पल आदि निकल आयेंगे।
गोमूत्रिका क्रम से गुणनफल चक्र की सहायता से दोनों का गुणा कर गुणनफल निकाल
लेना सरल है जिसकी रीति गणित खंड ज्योतिष शिक्षा भाग ३ में दी है। इसप्रकार
आठों ग्रह की दशा निकाल कर सवका योग करना। यदि सवका योग ३६० आवे
तो गणित ठीक समझना।

इस प्रकार दशा निकाल कर चक्र ५ में रखना। फिर वर्ष प्रवेश के सूर्य में प्रत्येक ग्रह की दशा के दिन जोड़ते जाना तो उस दशा का ठीक समय निकल आता है। राशिमें + मास। अंशमें + दिन। कलामें + घड़ी। विकलामें + पल जोड़कर प्रथम चक्र बना लेना।

पत्यांशी दशा साधन : ११३

### पत्यांशी दशा साघन का उदाहरण

सम्बत् २००१ गताब्द ५५ का वर्ष प्रवेश निकाला। सम्बत् २००२ चैत्र शुक्छ ६ सोमवार इष्ट २९घ०-४४प०-१२॥वि० पर वर्ष प्रवेश हुआ। इस समय का ग्रह स्पष्ट किया जिस पर से पत्यांशी दशा का साधन करना है।

| र १७ वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग का साधन करना है।                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| चक १ चक्र २ वंश का चक्र ३ हीनांश                                            |
| राशि छोड़कर शेष अल्प अंश का पहिले                                           |
| १ सूर्यं ११रा-५°-२३'-९" १ सूर्यं ५°-३३°-९" १ गुरु २°-१६'-३०"                |
| २ चंद्र १ -१६-४४-२० २ चंद्र १६-४४- २० २ मंगल २-४६ -२१                       |
| ३ मंगल १०-२४६-२१ ३ मंगल २- ४६- २१ ३ लग्न ४१३ -1६                            |
| ४ बुध ११२०२३१४ ४ बुध २०२३ १४ ४ सूर्य ५३३९                                   |
| ४ गुरु ४—२—१८-३० ४ गुरु २—१८-३० ४ गुक्र ७—१९ -९१                            |
| ६ शुक्र ०—७१९-४१ ६ शुक्र ७—-१९-४१ ६ शनि १२१ —-१                             |
| ७ शिम २१२-१ ७ शिन १२-१ १ ७ चन्द्र १६-४४ -२०                                 |
| द लग्न ४-४१३-१६ ८ लग्न ४-१३- १६ ८ बुध २०-२३ -२४                             |
| चक्र ४ पत्यांश या शुद्धांश चक्र चक्र ५ पत्यांश यहाँ चक्र १ वर्ष प्रवेश सम्ब |
| एक दूसरे से अन्तर की विकला के ग्रह स्पष्ट दिये हैं।                         |
| ग्रह ० ′ ″ चक्र २=चक्र १ में जो ग्रह                                        |
| 9 गुरु २-१८-२० == ३१०" स्पष्ट दिये हैं जनकी केवल राहि                       |
| २ मंगल०-२७-५१ = १६७१ छोड़कर शेष अंश कलादि चक्र                              |
| ३ लग्न १−२६−५५ ≔५२१५ में दिये हैं।                                          |
| ४ सूर्य १-१९-५३ =४७९२ चक्र ३=चक्र २ में खोज                                 |
| ५ गुक्र १-४६-३२ =६३९२ तो सबसे अल्प अंश वाला गुण                             |
| ६ रानि ४-४१-२० =१७८६० २º-१८'-३०" है उसे चक्र ३ मे                           |
| ७ चन्द्र ४-४३-१९ =१६९९९ सबसे ऊपर रखा फिर उसके आ                             |
| - वुध ३-३८-५४ = =१३१३४ उससे कुछ बड़ा अंश बाला ग्रह                          |
| पत्यांश रखा इस प्रकार बढ़ती अंश क्रम स                                      |
| योग २०-२३-१४ = =१३३९४ सबसे अघिक अंश बाला ग्रह बुध                           |
| =बुध=२०-२३-१४ २०°-२३'-१४" है वह सबवे                                        |
| सर्वाधिकांश वंत में आ गया। इस चक्र में                                      |
| सबसे कम अंज वाला सबसे ऊपर है और क्रमानसार कुछ बढ़े अंश बाले उसके नीचे       |

सबसे कम अंश वाला सबसे ऊपर है और क्रमानुसार कुछ बड़े अंश वाले उसके नीचे रखे गये हैं। यह हीनांश चक्र है।

चक्र ४=पत्यांश चक्र । इसमें सबसे कम अंश वाला गुरु सबसे ऊपर रखा । फिर चक्र ३ में देखकर उसके आगे दिये ग्रह का अंतर आगे निकाल कर रखा है । जैसे चक्र में गुरु के नीचे मंगल है । मंगल और गुरु का अन्तर निकाल कर मंगल के आगे चक्र ४ में रखा । फिर मंगल और लग्न का अन्तर लग्न के सामने रखा सूर्य और

## ११४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षेफल खण्ड

लग्न का अन्तर सूर्य के सामने रखा, शुक्र और सूर्य का अन्तर शुक्र के सामने रखा। इसी प्रकार उसके नीचे दिये प्रत्येक ग्रह का अन्तर निकाल कर चक्र ४ में रखा है। यही पत्यांश का गणित आगे दिया है।

सब पत्यांश का योग करने से २०°-२३'-१४" आया है। यह अंत का ग्रह बुध के अंश २०°-२३'-१४" सर्वाधिकांश के बराबर आ गया।

## ग्रह का अव बनाना

. १२९६००० पल \_\_ दि.- घ.- प.ः विपल वर्ष दिन २°°-२३'-98" ७३३९४ विकला १७-३९- २९- १३ यहाँ घ्रुव विपल तक निकाला है जिससे दशा मान में अन्तर न पड़े परन्तु दशा मान केवल दिन घड़ी पल तक लेना।

### ग्रह दशों साधन

ग्रह दशा≐ध्रुंवः × पत्यांश

39 79 (१) घ्रव १७ × गुरु पत्यांश

€. ₹0 98 98 o £

११ ४२

빗도

9 38

वि. ঘ. ਧ.ੋ (২) ঘুৰ ৭৩ २९ 93 × मंगल गत्यांश o २७ 49

. . 99 -

99" 84" 84"

3

मंगल दशा प

४० ४५ - ३.५ प्र- ३०- ३०. दि.-गुरु दशा ्ष. प. वि. ् ४५ ३५ ५६

पत्यांशी दशा साधन : ११४

| (३) ध्रुव १७ ३९ २९ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (४) घ्रुवं १७ ३१ २९ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| × लग्न पत्यांश १ २६ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | × सूर्यं पत्यांश× १ १९ ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ११ ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २६ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५ ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>á</b> ₹. <b>,                                   </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इं⊀ र७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १५ ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ध् ३व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १२ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · <b>९ १</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६ ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ७ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १७ ३९ . २९ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७ ३७ २९ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रह इह इन ६ इह रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३ ३० ३४ २० ४४ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दि⊷ घ. प. वि⊷्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दि ध प वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लग्न दशा २५ ३४ ४७ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सूर्यं दशा २३ ३० ३४ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (४) घ्रुव १७—३९—२९—१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (६) ध्रुव १७—३९—१९—१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| × शुक्र पत्यांश १—४६—३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | × शनि पत्यांश ४—४१—२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ \ \x\x\x\x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥ 7°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १४ २=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹" ¥0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १४ २ <b>न</b><br>२० ४ <b>न</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4° ¥0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>१४ २</b> न<br>२० ४न<br>९ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4° 80<br>93 0<br>4 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १४ २८<br>२० ४८<br>९ ४<br>६ ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्र ४० व्या ५ ४३ व्या ५३ व्या ५३ व्या ५३ व्या ५३ व्या ५३ व्या ५६ व्या ५ व्या |
| १४ २८<br>२० ४८<br>९ ४<br>८ ६ ६८<br>२२ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्री ४०<br>१३ ०<br>५ ४०<br>५ ४३<br>१९ ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १४ २८<br>२० ४८<br>९ ४<br>६ ४८<br>२२ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्र १०<br>१३ ०<br>१४४०<br>१९ ४९<br>२६ ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १४ २८<br>२० ४८<br>९ ४<br>६ ६६<br>२२ १४<br>२९ ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4° 40<br>4 40<br>4 40<br>4 40<br>4° 40<br>76° 40<br>76° 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9x 7c<br>70 8c<br>8 8<br>c 4c<br>77 98<br>78 48<br>93 3<br>90 38 78 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9x 7= 70 8= 8 8 = 4= 77 98 78 48 93 3 90 38 78 93 39 79 90 80 37 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 40<br>4 40<br>4 40<br>4 40<br>4 40<br>76 30<br>0 47<br>9 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४       २०       २०       १४       ८०       २२       १४       २१       १३       १०       ३१       २१       १३       २०       ३१       २१       १३       ३१       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १० <td>4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %</td>     | 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9x 7= 70 8= 8 8 = 4= 77 98 78 48 93 3 90 38 78 93 39 79 90 80 37 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 0 4 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४       २०       २०       १४       ८०       २२       १४       २१       १३       १०       ३१       २१       १३       २०       ३१       २१       १३       ३१       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १० <td>4 80 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40</td> | 4 80 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १४       २०       २०       १४       ८०       २२       १४       २१       १३       १०       ३१       २१       १३       २०       ३१       २१       १३       ३१       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १० <td>93 0 4 80</td>                                   | 93 0 4 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ११६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

| (७) ध्रुव १७—३९—२९—१३    | (=) ध्रुव १७—३९—२९—१३ |
|--------------------------|-----------------------|
| × चंद्र पत्यांश ४—४३—१९  | × बुघ पत्यांश ३—३६—५४ |
| 8 9                      | - ११ ४२               |
| . 8 99                   | ्र २६ ६               |
| १२ २१.                   | ३५ ६                  |
| प्र २३                   | १५ १५                 |
| ९ १९                     | = १४                  |
| २० ४७                    | 99 33                 |
| २७ ५७ ी                  | २४ ४२                 |
| 92 99                    | 90 84                 |
| • ¥2                     | ० ३९                  |
| 9 <b>44</b> 5            | १ २७                  |
| २ ३६                     | ৭ . খড                |
| ६६                       | 49                    |
| दर २२ ४० <b>१</b> ८ ३४ ७ | इ४ २५ २१ ४१ ३१ ४२     |
| दि. घ. प. वि.            | बुघ दशा ६४—२५—२१—४२   |
| चंद्र दशा =३२२५०१९       |                       |
|                          |                       |

#### पत्यांशी वशा चक

विपल यहाँ दशा के गणित में विपल के आगे घटी ग्रह . दिन प्ल ३० से अधिक बचा उसे १ मान लिया और १ गुरु 34 ४६ 80 ३० से कम होने पर उसे छोड़ दिया। २ मंगल 86 83 99 5 89. तिस पर भी ३६० दिन में ४ विपल कम २४ 8 ३ लग्न 38 ४ सूर्य 34 29 जाते हैं। उसका कारण यह है कि ध्रुव 23 30 १७-३९-२९-१३ केवल लिया है विपल ५ शुक्र 39 90 ४१ 29 ६ शनि के आगे भाजक के आधे से अधिक शेष 52 88 80 ७ चंद्र ㄷ쿡 बचा है। यदि ध्रुव के १३ विपल के स्थान 22 Zo. 98 में १४ मान कर गणित करते हैं तो २ 29 ÉR २४ ५ बुघ 83 योग 46. RE विपल अधिक वढ़ जाता है। इस कारण ४ ३४९ - ४९

पत्यांश की अंतर्दशा साधन

ग्रह दशा मान दशामान पर

---= घ्रुव दिन घटी पल

विपल का अंतर नहीं के बरावर है।

पत्यांश योग पत्यांश योग विकला अंतर्देशा समय=घ्रुव X अंतर्ग्रह पत्यांश ग्रह पत्यांश चक्र ४ के अनुसार ही अंश कलादि लेना जैशा ग्रह की दशा निकालने में लिया था।

नीचे दिये चक्र में पत्यांशी दशामान की विपल छोड़ कर केवल पल तक लिया है। जहाँ आघे से कम विपल है उसे छोड़ दिया और आघे से अधिक होने से १ मान लिया है।

जिस ग्रह की दशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा पहिले होगी पश्चात् पत्यांशी क्रम से आगे के ग्रहों की अंतर्दशा होगी

### उदाहरण

पत्यांशी दशा गुरु की दशा आरंभ में है इस लिये गुरु दिन घ. प. दशा पल की अंतर्देशा निकालने को पहिले गुरु का ध्रुव

| १ गुरु  | ४०-४५-३९=१४६७३९ नि              | कालते हैं।                           |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| २ मंगल  | द-११-४७= २९ <b>५०</b> ७         | गुरु दशा पल १४६७३९ ≔घ्रुव            |
| ३ लग्न  | २४-३४-४७=९२०८७                  | पत्यांश योग विकला ७३३९४              |
| ४ सूर्य | २३-३०-३५==४६३५                  | दिन घ. प. वि.                        |
| ५ शुक्र | ३१-२१-११=११२७७१                 | <b>9-</b> 4 <b>9-</b> 40- <b>3</b> 4 |
| ६ शनि   | =7-80-88=58=0£8                 | यहाँ गुरु के दशा पल में पत्याश के    |
| ७ चंद्र | = 3-22-40=300100                | योग की विकला से भाग दिया तो उपरोक्त  |
| = बुध   | <b>६४-२</b> ५- <b>२२=२३१९२२</b> | घ्रुव गुरु का निकल आया। इस घ्रुव में |

योग ३६०- ०- ० प्रत्येक ग्रह के पत्यांश का गुणा करने से गुरु के पत्यांश योग २०<sup>०</sup>-२३'-१ ''=७३३९४ अंतर में सब ग्रहों की अंतर्देशा निकल आयेगी। गुरु धूव × अन्तर ग्रह पत्यांश चक्र ४ के अनुसार=अंतर्देशा भोग काल

दि. घ. प.

- (१) गुरु ध्रुव x गुरु पत्यांश २°-१-४-३०"=गुरु अंतर्देशा=४-३६-५४ १-५९-५७-३५ (चक्र ४ के अनुसार)
- ( ) १-५९"-५७"-३५ × मंगल ,, ०-२७-५१=मंगल ,, =o-५५-४१
- (३) ,, ,, × लग्न ,, १-२६-४४=लग्न ,, =२-४३-४७
- (४) ,, , × सूर्य ,, १-१९-५३=सूर्य ,, =२-३९-४२
- (x) ,, ,, x 到示 ,, 9-85-32=到示 ,, =3-30-0
- (६) ,, ,, × श्रानि ,, ४-४१-२०=श्रानि ,, =९-२२-२९
- (७) , ×चन्द्र , ४-४३-१९=शनि ,, =९-२६-२७
- (=) ,, , ×बुध ,, ३-३ द-१४=बुध ,, =७-१७-३९

सब का योग =४०-४५-३९

सब अंतर्दशाओं के समय का योग महादशा के योग काल के बराबर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का ध्रुव निकाल कर अंतर्दशा निकालनी पहती है। ग्रह के ११८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

घुव में प्रत्येक प्रह के पत्यांश से गुणा करना पड़ता है वह गौमूत्रिका क्रम से गुणा कर लेना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के गुणन फल की क्रिया यहाँ देने से अधिक विस्तार हो जाता है इससे नहीं दिया।

### पत्यां की अंतर्वशा निकालने की दूसरी रीति

(पत्यांश ग्रह दशा मान × अंतर्ग्रह दशामान ) ÷ ३६० = अंतर्देशा दिन घटी रल जैसे गुरु में गुरु का अंतर निकालना है तो गुरु के दशा मान ४० - ५५ - ३९ में गुरु के दशा मान ४० - ४५ - ३९ का गुणा कर ३६० का भाग देना। फिर गुरु में मंगल की दशा मान द - १९ - ४७ का गुणा कर ३६० का भाग देना। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के दशा मान का गुणा गुरु के दशा मान में कर ३६० का भाग देना तो गुरु की अंतर्देशा का समय प्रत्येक ग्रह का निकल आयगा।

| उदाहरण                                             | ३६०)१६६१-२६-४५(४ दिन       |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| गुरु दशा ४०४५३९                                    | 9880                       |
| x गुरु अंतर ४०—४५—३८                               | २२१×६० गुरु की अंतर्दशा    |
| - २५ २१                                            | १३२६० + २६ दिन घड़ी पल     |
| २९ १५                                              | ३६०) १३२८६(३६ घड़ी ४-३६-५४ |
| २६ ०                                               | १०८०                       |
| २९ १५                                              | २४८६                       |
| <i>₹₹ '8</i> '                                     | 2940                       |
| ₹ 0 % · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 374 × 40                   |
| <b>ं?६</b> ७,० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० | १९५६० + ४%                 |
| <b>30</b> ( 10 %) 4-                               | ३६०) १९६० ५ (५४ पल         |
| 98 00 3                                            | 9400                       |
| १६ ३१ -२६४५ - ५५ - २९                              | ं वृद्ध्य "                |
| =9559-75-350                                       | ं १४३०                     |
|                                                    | 9६५                        |
| _0                                                 | 0 1 1 0 00 00              |

इसी प्रकार इस रीति से प्रत्येक ग्रह की अंतर्देशा निकाल कर नीचे दी है। दि. घ. प.

```
(१) गुरु दशा ४०-४५-३९ × गुरु अंतर ग्रह ४०-४५-३९ ÷ ३६०=गुरु अंतर ४-३६-५४
(२)
                                  ्द-प्र१-४७ ÷ ३६०≔मंगल
                                                         ,, o-XX-89
                     ×मंगल
(₹)
                              ,, २४-३४-४७ - ३६०=लग्न
                                                         ., Z-XZ-80
                     X-लग्न
               33
(8)
                                                         1, 7-39-87
                    ः×सूर्यं
                              ., २३∹३०-३५ ÷ ३६०=सूर्य
               13
(४)
                   ×शुक्र
                                                         ,, 3-33- 0
                             ं,, ३१-२१-११ ÷३६०≔शुक्र
(६)
                                                         ,, 9-77-79
                   · Xशनि .
                                 दर-४७-४९ ÷ ३६०=शनि
               11
(0)
                                                         ,,-9-74-70
                             " भद्र३-२२-५० ÷३६०=चन्द्र
                   : × चन्द्र
                                                         ,, 6-90-35
(=)
                    ×व्ध
                             ,, ६४-२४-२२ + ३६०=व्ध
```

ः पत्यांशी दशा साधनः ११९

इस प्रकार आया हुआ उत्तर पूर्व प्राप्त उत्तर से निल जाता है। तीसरी रीति पत्यांश की अंतर्दशा निकालने की

[ ग्रह पत्यांश योग काल ( व्रशा समय ) × अन्तर्ग्रह पत्यांश ) - पत्यांश योग=

इस रीति से गणित करने में कुछ अधिक अड़चन होती है इस कारण इस रीति को सरल बनाने को पहिली रीति निकाली है। क्योंकि महादशा या दशामान या भीग काल में पत्यांश योग का भाग देकर पहिले ही बहाँ घ्रुव-निकाल लिया है जिससे बार २ भाग देना नहीं पड़ेगा। केवल घ्रुव निकाल कर घ्रुव का गुणा अन्तपंह के पत्यांश में करते जाने से अन्तदंशा का समय निकल आता है। जैसा पहिली रीति देखने से प्रगट होगा। उदाहरण—गुरु में मंगल का अन्तर निकालते हैं।

्र पत्यांश ओग काल अन्तर्ग्रह मंगल पत्यांश - पत्यांश योग ४० दि. —४५ घ:–३९ प. × ०°=२७′-५१′′ - ६०°-२३′-१४′′

== { 5997 - 67398

्दि. घ. प.

==0-५५-४१ मंगल की अन्तदंशा

गुर की अन्तर्दशा निकाल चुके हैं अब शेष ग्रहों की अन्तर्दशा निकालते हैं:

मंगल दशा =-११-४७: पत्यांश योग २०<sup>०</sup>--२३'-१४'' =२९५०७ पल =७३२९४''

(२) मंगल का घ्रुव साघन मंगल दशा मान २९५०७ पल ÷ पत्यांश योग ७३३९४"= =दिन घटी पल वि.=मंगल का घ्रुव

०--्२४--७--१९

दि. घ. प. दि. घ. प. वि. (१) मंगल घ्रुव ०-२४-७-१९ x मंगल पत्यांश ०९-२७'-५१"=मंगल अंतर ०-११-१२ १-२६-५५=लग्न 0-38-XB ×लग्न ુ(૨) ,, १-,१९-,५३=सूर्य 0-37- 6 ×सूर्य -(३) ,, १-४६-३२=श्क्र 0-85-40 × शुक्र .(૪) ,, ४-४९-२०=शनि 9-43- € ×शनि **(**x) ४-४३-१९=चन्द्र 9-43-48 ×चन्द्र (६) - 9-95- 0 ्३-३५-५४≍ब्ध ×ःबुध (9) २-१द-३०=गृह 0-44-89 ×गुर (a) -योग==-११-४७

```
१२०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड
```

```
(३) लग्न की अन्तर्दशा साधन
     लग्न का ध्रव निकालना
                   뒥.
     लग्न दशा २५-३४-४७ ÷ पत्यांश योग २०°-२३'-१४"=ध्रुव दिनादि
                                                            प. वि.
                                                    दि. घ.
                                      ७३३९४"=ध्रव १-१५-१६-५३
          ,, ९२०८७ पल÷
             दि. घ. प. वि.
                                                             दि घ. प.
 (पं) लग्न ध्रुव १-११-१६-५३ × लग्न पत्यांश १<sup>०</sup>-२६'-५५"=लग्न अंतर१-४९-३
 (२)
                           × सूर्यं
                                            १-१९-५३=सूर्य
                                                           ,, 9-80-98
                    33
 (३)
                                            २-४६-३२=शुक्र
                           ×शुक्र
                                                           " २-१३-४०
                    1,
                                      23
 (8)
                           ×शनि
                                            ४-४१-२०=शनि
                                                           " X-X 7-X 9
                    22
                                      "
 (x)
                           X चन्द्र
                                            ४-४३-१९=चन्द्र
                                                             X-XX-75
 (₹)
                           ×बुध
                                            ३-३८-५४=व्ध
                                                           ,, 8-38-38
 (७)
                           ×गुरु
                                            २-१८-३०≔गुर
             22
                                                          ,, २-४३-४६
 (4)
                           × मंगल
                                            ०-२७-५१≕मंगल ,, ०-३४-५७
                                                        योग=२५-२४-४७
     सूर्ये ध्रुव=सूर्य दशा २३-३०-३४ ÷ पत्यांश योग २०°-२३'-१४" दि. घ. प.वि.
                       =४६३४पल ÷
                                                  63388"=9-9-99-22
          दि. घ. प. वि.
                                                            दि. घ प.
 (१) सूर्य धुव १-९-११-२२ × सूर्य पत्यांश
                                       ९°-१९'-५३"=सूर्य अन्तर १-३२-७
(7)
                         ×शुक्र
                                         १-४६-३०=शुक्र
                                                              7- 7-47
         "
                                   22
 (₹)
                        ×शनि
                                         ४-४१-३०=शनि
                                                             4-28-24
                                   33
્ર(૪)
                        × चन्द्र
                                         ४-४३-१९=चना
                                                             4-78-85
                11
                                    27
(X)
                        × बुध
                                         ३-३८-५४=वुघ
                                                             8-97-75
         "
                11
                                   is
(4)
                        + गुरु
                                         २-१ द-३ ०≔गुरु
         ıi
                                                             7-38-83
                                   is
(6)
                        × मंगल
                                         ०-२७-५१≕मंगल
                                                              0-37- 0
(5)
                        🗙 लग्न
                                         १-२६-५५=लग्न
                                                              9-84-98
                                                       योग=२३-३०-३४
(२) शुक्र अन्तर्वशा
                    दि० घ० प०
```

शुक्र भ्रुव=शुक्रदशा ३१-२१-११ ÷ पत्यांश योग २०-२३-१४

न् वि॰घ॰ प॰ वि॰ च ,, ११२८७१ पल ,, ७३३९४=१-३२-१६-२१

```
दि० घ० प० वि०
                                                              दिञ्च ६२०
(१) श्क्र ध्रव १-३२-१६-२१
                          × शुक्र पत्यांश
                                           १-४६-३२=श्रुक अंतर २-४६-५०
                           ×शनि
(૨)
                                           ४-४१-२०=्यनि
                                                            .. ७-१२-३१
         22
(₹)
                           X चन्द्र
                                           ४-४३-१९=चर्
                                                            ., '3-9*-४२
         iı
                   23
                                     33
                                           ३-३=-४४=व्य
                                                             4-35-39
                           ×व्ष
         11
                   "
                                                              3-33-0
                                           २-१=-३०=गुरु
                           ×गुरु
         77
                                                              0-85-70
                          × मंगल
                                           ०-२७-५१=मंगल
         "
                                                            ,, 2-93-80
                           ×लग्न
                                           १-२६-५५=लग्न
         11
                                                            ,, २-२ -५9
                          \times सूर्य
                                           १-१९-५३≔सूर्य
                   11
                                                        योग=३१-२१-११
(६) शनि अंतर्दशा
                      दि॰ घ॰ प॰
    शनि घ्रुव=शनि दशा ८२-४८-४९ ÷ पत्यांश योग २०-२३-१४ दि०घ०प०वि०
                                              65368"=8-3-80-55
                       २९८०६९पल÷
                                                              दि॰घ॰प॰
            दि०घ०प०वि०
                                         ४-४१-२०=शनि अंतर १९- २-३३
    शनि ध्रुव ४-३-४०-२२ × शनि पत्यांश
                                                             99-90-30
                                         ४-४३-१९=चन्द्र
                           × चंद्र
                                                             98-88-0
                           × बुध
                                         ३-३८-५४=बुध
                                     .,
                   33
                                                              ९-२२-५९
                                         २-१ =-३ ०=गृह
                           ×गुर
                                                         ,,
                                                              9-43-4
                                         ०-२७-५१=मंगल
                           🗙 मंगल
                                     . 22
                                                               4-47-49
                                         १-२६-५५=लग्न
                           × लग्न
                                     11
                                                              x-28-38
                                          १-१९-५३≔सूर्य
                           ×सूर्यं
                   33
                                                              10-92-38
                                          १-४६-३२=शुक्र
                           ×到新
                   23
                                                         योग. ८२-४७-४९
(७) चन्द्र अन्तर्वशा
    चन्द्र घ्रुव=चन्द्रदशा ६३ दि० २२ घ० ५० प० ÷ पत्यांश योग २०°-२३'१४"
                                                           दि॰ष॰प॰वि॰
                                                " ७३३९४"=४-४-२३-२६
                     ३००१७० पल÷
                                                            दि० घ० प०
             दि०घ०प०वि०
                                                        अंतर १९-१८-४३
 (१) चन्द्र ध्रुव ४-५-२३-२६ × चन्द्र पत्यांश
                                         ४-४३-१९=चन्द्र
                                                             98-44-95
                                         ३-३८-५४=बुध
                            × बुध
 (२)
                    Ħ
                                                               9-78-70
          ,1
                                         २-१८-३०=गुर
                            ×गुर
  F
                    27
          11
                                                                9-43-48
                                         ०-२७-५१=मंगल
                            ×मंगल
                    11
          22
                                                               x-xx-28
                                         १-२६-५५=लग्न
                            ×लग्न
                    27
                                                                X-5E-83
          "
                                         १-१९-५३=सूर्य
                            ×सूर्यं
                    11
                                                               9-9x-83
                                         १-४६-३२=शुक्र
                            ×शुक्र
                    71
                                                              99-90-38
                                         ४-४१-२०=शनि
          22
                            ×शनि
                    22
                                                          योग===३-२ :-५०
          11
```

#### (८) बुघ की अन्तर्दशा ंदि० घ० प० - खुघ धुव=वुधःव्रजा .६४-२५-२२ ÷ पत्यांश योग २०-२३-१४ दि॰घ॰प॰वि॰ " @\$468=4-6-4K-Kd २३१९२२ पल ... O 1 11 . दि॰घ॰प॰वि॰ दि० घ० प० व्ध ध्रव ३-९-३५-५१ × व्ध पत्यांश ३-३८-५३=व्ध अंतर ११-३१-४३ × गुरु ,, १-१द-३०=गुरु ., 6-96-39. ii ,, 9-25-0 × मंगल,, ०-२७-४१=मंगल ,,, × लग्न ,, १-२६-५५=लग्न 8-38-38 × सूर्य " ., 8-97-74 १-१९-५३=सूर्य 23 ×शुक्र " 4-35-38 १-४१-३२=श्क 11 ,, 98-89-0 **(**७) × शन ,, ४-४१-२०=शनि 12 × चंद्र ,, ४-४३-१९=चंद्र 98-44-96 22 योग=६४-२५-२२ पत्यांश अन्तदंशा चक (१) गुरु की अन्तदंशा अन्तर प्रष्ठ दिन घटी प्रज्ञ सम्बतः सू.रा.अंश कला वि ० तारीख दिन २००२ -११ , ५ ३३ : ९ से आरम्भ शनि० २४ ३ १९४५ १ गुरु . ४ ३६ ५४ ११ १० १० ३ तक ११ ११ ५४४ तक २५ ३ १९४५ २ मंगल ० ५५ ३१ . इत ११ १३ ४९ ३१ तक मं० २७ ३ १९४% ३ लग्न २ ४३ ४७ ४ सूर्य २ ३९ १२ १११६३९१३ तक যুক্ত ३० ३ १९४४ मं. ३४ १९४५ ५ स्क ३ ३३ ११ २० १२ १३ तक े १२ ४ १९४५ ६शनि 99 38 85 गु० ९ २२ २९ तक ... २२ ४ १९४५ ७ चंद्र . 3. 7 4 90. . ० ९ १ ९ तक - इत ० १६ १५ ४६ सोम० ३० ४ १९४५ ⊏. व्ध . 9, 99 39 तक "योग ४० ४५ ३९ (२) मंगल की अन्तर्दशा अन्तरःग्रहः दिन घटी पलः सम्वत ्रसूर्यः राशि अं० क०-वि० दिन ः तारीख ० सो० ३० ४ ४५ १ भंगल 0,99 97 ४ ४ सो० ३० ४ ४४

0.90

.0. 22

: ० १७ ३७

्४ मं०

१९ ५४ बुध

६ ५४ इत.

० २० १३ . ० शुक्र

,०. २४ ३० ३५ मं०

योग द प्रेंप ४७

७ बुध १ २८ ०

9. X3

० ३४ १७

०. ३२ ७

9. 43 48

२ लग्न

३ सूर्य

४ शुक्र

४ शनि

६ चंद्र

# (३) लग्न की अन्तर्देशा

अन्तर ग्रह दिन घटी पल सम्बत सूर्य राशि अंब कि विव तक दिन दिनांक

गुरु १० ५ ४५ ० २६ १९ ३८ शनि १२ ५ ४५ ० २७ ४९ ४२ सोम. १४ ५ ४५ १ ० १३ ३२ इत. २० ५ ४५ E E 39 शनि. २६ ५ ४५ १ १२ १ ४९ गुरु. ३१ ५ ४५ १ १६ ३६ ३८ .इत. ३६४४ १ १९ ३० २४ सोम. ४ ६ ४५ १ २० ५ २२

### योग २५ ३४ ४७

## (४) सूर्य की अन्तर्दशा

अन्तर ग्रह दिन घटी पल सम्वत 9 सूर्य १ ३२ ७ २००२ २ शुक्र २ २ ४० ३ शनि 5.58.38 ४ चंद्र ४ २६ ४३ ४ १२ २६ ५ वुघ ६ गुरु 7-38 83 0 : 37 : 0 ७ मंगल 9 80 98 द खरन

सूर्य राशि बं कि कि वि बार दिनांक १ २१ ३७ २९ तक मंगल ५ जून ४५ १ २३ ४० १९ गुरु, ७ जून ४५ १ २९ ४ ४४ बुध, १३ जून ४५ २ ४ ३१ २७ मंगल १९ जून ४५ २ ६ ४३ ५३ शित २३ जून ४५ २ ११ २३ ३६ चंद्र २६ जून ४५

२ ११ ४४ ४३

२ १३ ३४ १७

व्य २७ जून ४५

गुरु २८ जून ४५

### योग २२ ३० ३४

## (५) शुक्र अन्तर्दशा

#### बार दिनांक सूर्य राशि अं० क० वि० २ १६ १९ ४७ तक इतवार १ जुलाई ४५ सोम. ९ जुलाई ४५ २ २३ ३२ २६ मं० १७ जुलाई ४५ ३ ०४८ ५ इत. २२ जुलाई ४५ ३ ६ २४ ४७ गुरु. २६ जुलाई ४५ ९ ४७ ४७ शुक्र २७ जुलाई ४५ ३ १० ४७ ३७ इत. २९ जुलाई ४५ ३ १२ ५४ १७ मं० ३१ जुलाई ४५ ३ १४ ४७ ६

योग ३१ २१ ११

## १२४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

### (६) शनि अन्तदंशा

| अ  | तर ग्रह | दिन | घटी | पल | सम्बत |
|----|---------|-----|-----|----|-------|
| 9  | शनि     | 98  | . २ | 33 | 2007  |
| 2  | चंद्र   | 98  | 90  | ₹७ | •     |
| ₹  | वुघ     | 96  | ४९  | 0  |       |
|    | गुरु    | 9   | 22  | २९ |       |
| ×  | मंगल    | 9   | ¥\$ | Ę  |       |
|    | लग्न    | 및   | ४२  | ५९ | *     |
| 9  | सूर्य   | ×   | 58  | 24 |       |
| -5 | যুক্ত   | 9   | :१२ | 33 |       |

सूर्य राशि बं क क वि वार दिनांक

४ ३ ५२ ४१ तक सोम. २० अगस्त ४५ इत. ९ सितंबर४५ ४ २३ १० १८ सोम.२४ सितंबर४५ प्र ७ ५९ १८ गुरु. ४ अक्टूबर४५ ४ १७ २१ ४७ शनि ६ अक्टूबर४५ प्र १९ १४ ५३ शुक्र १२ अक्टूबर४५ ७ ५२ ४ २४ बुध १७ अक्टूबर४५ ० ३२ १८ बुध २४ अक्टूबर४५ ह ७ ४४ ४७

योग दर ४७ ४९

### (७) चन्द्र की अन्तर्दशा

| -          |           |     |     |    |        |   |
|------------|-----------|-----|-----|----|--------|---|
| अ          | त्तर ग्रह | दिन | घ.  | ч. | सम्बत् |   |
|            |           |     |     |    | 2007   | t |
| 2          |           | 98  |     |    |        |   |
| Ŗ          | गुरु      | 9   | २६  | २७ | )      |   |
| *          | मंगल      | . 9 | £\$ | XX |        |   |
| <b>.</b> ¥ | खन्       | ų   | 44  | २९ |        |   |
| Ę          | सूर्यं    | ų   | २६  | ४३ |        |   |
| U          | যুক্ত     | . 6 | 94  | ४२ |        |   |
| 5          | शनि       | 98  | 90  | ३६ |        |   |
| ~          | -         |     |     |    |        | - |

सूर्य राशि अं० क० वि० वार दिनांक

६ २७ ३ ४० तक मंगल १३--११-४५

७ ११ ५६ मंगल २७--११-४५

७ २१ २४ २३ शुक्रवार ७--१२-४५

७ २३ १९ १७ इतवार ९--१२-४५

७ २९ १४ ४६ शुक्रवार १४--१२-५५

६ ४४१ २९ गुरुवार २०--१२-४५

९ १ ७ ४७ सोमवार १४-- १-४६

योग ५३ २२ ५०

### (=) बुध अन्तर्दशा

अन्तर प्रह दिन घ० प० सम्बत् १ बुध 99 39 83 2002 . २ गुरु . ७ १७ ३९ : व मंगल 9 २= ४ लगन् X 36 56 अ सूर्य ४ १२ २६ ६ शक 36 36 × ७ शनि 48 86 १४ ४४ १६ द चंद्र

सूर्य राशि अं० क० वि० बार दिनांक ९ १२ ३९ ३० तक शनि० २६-१-४६ ९ १९ ४७ शनि० २-२-४६ इतवार ३-२-४६ ९ २१ २४ ९ २४ ४९ ४८ शुक्रवार ५-२-४६ ० १२ १४ मंगल १२-२-४६ १० १ ४८ १३ सोम० १८-२-४६ १० २० ३७ ४३ सोम० ४-३-४६ 99 ¥ 33 मंगल १९-३-४६

योग ६४ २४ २२

पत्यांशी दशा साधन : १२५:

#### मास प्रवेश की पत्यांशी दशा साधन

वर्ष प्रवेश के सद्श मास प्रवेश में भी पत्यांश दशा निकाली जाती है। रीति-( मास के दिन ३० × पत्यांश ) ÷ पत्यांश योग

जैसे वर्ष में ३६० दिन में पत्यांश योग का भाग देकर ध्रव निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ ३० दिन में ही पत्यांश योग का भाग देकर जो दिन घड़ी पल आता है वही घ्रव होता है।

जिस ग्रह की मास पत्यांश दशा निकालनी हो इसी ध्रुव में उस ग्रह के पत्यांक का गुणा करने से उस ग्रह की मास दशा का पाक समय निकल आता है। इन सब ग्रहों की दशा का योग ३० दिन होना चाहिए। तब समझना गणित ठीक है।

रीति-३० दिन ÷ पत्यांश योग=ध्रुव । ध्रुव × ग्रह पत्यांश=ग्रह दशा

इस दशा को साधन करने के निमित्त मास प्रवेश काल के इष्ट कालीन प्रह और लग्न पहले साधन कर लेना आवश्यक है। जैसा कि वर्ष प्रवेश काल के इच्ट काल के ग्रह और लग्न साधन कर उस पर से वर्ष की पत्यांश दशा निकाली गई थी उसी प्रकार मास प्रवेश काल के इष्ट पद से ग्रह और लग्न पर से मास की पत्यांशी दशा निकाली जाती है।

उदाहरण के लिए मान लो जैसे यहाँ वर्ष प्रवेश में प्रह स्पब्ट आदि लिए हैं वही प्रथम मास प्रवेश में ग्रह स्पष्ट छग्न आदि हैं जिस पर से मास की पत्यांशी दशा साधन करते हैं।

३० दिन=१०८००० पल : पत्यांश २०"-१३'-१४"-७३३९४" दिन घ० प० वि०

१०८००० ÷७३३९४=घ्रव १-२८-१७-२६

| मास       | पत्यांश दशा | ľ          |                                 | •            |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------|--------------|
|           | त घ० प०     |            | 0 1 11.                         | दि० घ० प०    |
| (१) ध्रुव | 9-95-96     | -२६ × गुरु | पत्यांश २-१८-३०=गुर             | दशा ३-२३-४९  |
| (२) ,,    |             | ,, × मंगल  | r पत्यांश ०—२७—५ <b>१</b> =मंगल |              |
| (₹),,     |             |            | पत्यांश १-२६-४४=लग्न            | दशा २- ७-५४  |
| (8) "     |             | ,, ×सूर्य  | पत्यांश १-१९-५३=सूर्यः          | दशा १-५७-३३  |
| (४) ,,    |             | ,, × 到东    | पत्यांश १-४६-३२=शुक्र           | दशा २-३३-४६  |
| (६) ,,    |             | ,, × शनि   | पत्याश ४-४१-२०=शनि              | दशा ६-४३-४९  |
| (9) ,,    |             |            | पत्यांश ४-४३-१९=चंद्र           | दशा ६-१६-५४  |
| (=) ,,    |             | ,, × बुध   | पत्यांश ३-२८-४४=बुध             | दशा ५-२२- ६  |
|           |             |            |                                 | योग=३०- ०- ० |

इसका समय सम्बत आदि सूर्य राशि अंश आदि में जोड़ कर पूर्व बताई हुई .रीति से निकाल लेना चाहिए।

## अध्याय १५

## सहम विचार

सहम=पारशीय पद सदा वाची है। समर सिंह के मत से ४५ सहम हैं। यवन मत से ५० हैं परन्तु कहीं अधिक भी कहे गये हैं। सहम साधन

(१) सहम साधन के लिए ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट लेना। ग्रह और लग्न के अतिरिक्त सहम साधन के लिए कभी-कभी और भी भाव की आवश्यकता पड़ जाती है।

(२) सहम-जन्म समय के या वर्ष प्रवेश के समय का या कोई प्रश्न काल का

बनाया जाता है।

(३) जन्म दिन का है या रात्रि का या वर्ष प्रवेश दिन में हुआ या रात्रि में इस बात का ध्यान रख कर सहम साधन करना पड़ता है। क्योंकि रात्रि या दिन के विचार से क्रिया में परिवर्तन हो जाता है।

(४) सहम निकालने के लिए किसी ग्रह या लग्न आदि से किसी दूसरे ग्रह या भाव को घटाना पड़ता है। फिर लग्न आदि जोड़ना पड़ता है। प्रत्येक सहम बनाने

की पृथक-पृथक क्रिया होती है जो आगे दी है।

(५) उपरोक्त क्रिया के अतिरिक्त बोध्यक्षं संस्कार भी प्रत्येक सहम साधन करते समय करना पड़ता है।

(अ) शुद्धपाश्रय=शोधक=जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है।

(ब) शोध्यर्क=शोध्य=जिस संख्या को घटाते हैं।

(क) यदि घोष्य प्रह की राशि में शोधक प्रह तक लग्न न हो तो एक राशि और जोड़नी पड़ती है। यदि बीच में लग्न हो तो १ नहीं जोड़ना पड़ता। इसीको शुद्धाश्रय संस्कार कहते हैं।

- (ब) कहीं-कहीं शोध्य और शुद्धाश्रय ( शोधक ) के बीच लग्न का विचार नहीं होता, किसी और ग्रह का विचार होता है। ऐसे अवसर पर वहाँ स्पष्ट बता दिया गया है कि शुद्धाश्रय संस्कार में लग्न का विचार न कर किसका विचार करना चाहिये।
- (६) शुद्धावय-संस्कार

(अ) शोध्य से शुद्धाश्रय तक लग्न न हो तो १ राशि जोड़ना अन्यया नहीं।

(ब) यां शुद्धांश्रयं से शोध्यं तक्षं लग्ने हो तो १ राशिं जोड़ना अन्यया नहीं अर्थांत् जो शोध्य और शोधक तक के बीच लग्न हो तो १ नहीं जोड़ना पड़ता। या

सहमं विचार: १२७

कोधक से बोह्य तक के बीच लग्न न हो तो १ नहीं जोड़ना पड़ता 'यदि' बीच में लग्न हो तो १ जोड़ना पड़ता है।

जवाहरण-मान लो पुण्य सहम निकालना है। दिन का वर्ष प्रवेश है। सूर्य स्पष्ट ७रा-१०°-१४'-४'' पुण्य सहम = दिन=(चंद्र स्पष्ट=सूर्य स्पष्ट)+लग्न चंद्र स्पष्ट ९ - ६ - ६ - १० चंद्र ९ - ६ - ६ - १० से =शुद्धाश्रय=शोधक लग्न १०-११ - ४-१ है -सूर्य ७--१०--१४--४ घटाया=शोध्यक्षं=शोध्य

... पुण्य सहम १रा-६°-५७'-७'' शुद्धाश्रय <u>संस्कार+१</u> = १--- ६-४७-७

यहाँ शोध्य सूर्यं वृश्चिक राशि का है इसके आगे शोधक चंद्र मकर राशि का है। क्योंकि लग्ने कुम्भ राशि है। इससे १ राशि जोड़ना पड़ा।

जब लग्न शोध्य और शोधक के बीच में नहीं है तो अवश्य शोधक और शोध्य के बीच में होगा। यहां शोधक मकर राशि का है इसके आगे लग्न कुम्म राशि है। आगे शोध्य सूर्य कुम्म मीन के उपरांत मेष वृष आदि को पार करके वृश्चिक का है। इस कारण शोधक और शोध्य के बीच लग्न होने से १ राशि जोड़ना पड़ा। इसके विश्व होता तो १ नहीं जोड़ना पड़ता। इस-१ को जोड़ने से स + ऐक्य = सैक्य करना भी कहते हैं।

(७) आगे सहम की क्रिया देखने से प्रगट है कि सब सहमों के अन्त में लग्न नहीं जोड़ा जाता किसी में बुध किसी में मंगळ किसी में शिला आदि प्रह्र्या किसी में पष्ठ भाव या सूर्य या चंद्र की राशि आदि जोड़ी जाती है। जब लग्न नहीं जोड़ा जाता तो जो कुछ भी जोड़ा जाता है उसी के सम्बन्ध में विचार करना होगा कि वह बोधक और बोध्य के बीच में क्या है? यदि हो तो १ राशि बंत में जोड़ना पड़ेगा। यह सब सहम के उदाहरण में दिये हैं जिनको देखने से समझ में आ जायगा।

(द) एक सहम के कई नाम हैं या कई समय की एक ही क्रिया है। इससे उनकी पृथक पृथक गणना करने से सहम की संख्या बढ़ जाती है।

(९) सहम के विचार में पहिले यह देखना कि किस विषय के निर्मित्त सहम का विचार करना है। फिर उसी सम्बन्धी भाव से सहम की कल्पना करना, जैसे भाइयों के लिए तृतीय भाव को, स्त्री के लिए सप्तम भाव को लग्न जानकर पुण्य आदि सहम कल्पना करना ऐसा किसी का मत है।

(१०) क्षेपक=शोधक और शोध्य से घटाने के पश्चात जो जोड़ा जाता है उसे क्षेपक कहते हैं। बहुधा क्षेपक लग्न होता है। जिनमें क्षेपक नहीं कहा वहाँ लग्न को

## १२= : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

क्षेपक जानना । विशेष क्षेपक कोई और ग्रह या भाव होता है वह सहम साधन की क्रिया में स्पष्ट बता दिया गया है।

(११) सहम के नाम आगे दिये हैं :--

सहंम

|      | सहम साधन की क्रिय  | ा (इसके अ  | तिरिक्त शद्वांश्रय            | संस्कार भी क          | रना )                 |    |
|------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|      |                    |            | घोधक जिसमें से                | शोष्ट्य जो            | जो जोड़न              | П  |
| 2011 | 3711 2211          | समय        | घटाना                         | घटाना है              | है                    |    |
| क्रम | नाम सहम            |            | चंद्र                         |                       | + लंग                 |    |
| 9    | पुण्य सहम          | दिन में    | _                             | सूर्य                 |                       |    |
|      |                    | रात्रि में | सूर्य                         | चंद्र                 | +लग्न                 |    |
| 3    | गुरु सहम           | दिन        | ं सूर्य                       | चंद्र                 | + लग्न                |    |
|      | विद्या,,           | रात        | चंद्र                         | सूर्य                 | +लग्न                 |    |
|      | श्चान,,            |            |                               |                       | •                     |    |
|      | ्शनि,,,            |            |                               |                       | ·                     |    |
| 3    | यश सहम             | दिन        | बृहस्पति                      | पुण्य सहम             | × लग्न                |    |
|      | देह=वपु=तनु        | रात        | पुण्य सहम                     | बृहस्पति              | + लग्न                |    |
|      | ं बल सहम           |            |                               |                       |                       |    |
|      | , घात ,,           | , f" *     |                               |                       |                       |    |
| ¥    | मित्र सहम          | दिन        | गुरु सहम                      | पुण्य सहम             | <b>-</b> 1 area       |    |
|      | स्त्र संध्य        | रात        | _                             | -                     | + शुक्र<br>+ शक       |    |
|      |                    |            | पुण्य सहम<br>समें घोष्ट्य और  | गुरु सहम              | + शुक्र<br>जीव शक्ट क | ,  |
|      |                    |            | तम साव्य जार<br>ो १ राशि जोड़ |                       | याय सुक्रागाः         | יג |
| 20   | THE THE THE T      | `          | । १ तास आर्                   | ч.                    |                       |    |
| ×    | महात्म सहम         | दिन        | पुण्य सहम                     | मंगल                  | + लग्त                |    |
|      | महात्मय ,,         | } रात      | मंगल                          | पुण्य सहम             |                       |    |
|      | वीरत्व ,,          | ,,         |                               | 4                     |                       |    |
| ,    | धर्य ,,            |            |                               |                       |                       |    |
| Ę    | .आशा सहम           | दिन        | য়লি                          | शुक्र                 | +लग्न                 |    |
| •    | इच्छा ,,           | रात        | গুক                           | शनि                   | +लग्न                 |    |
| 9    | £                  | दिन        | शनि                           |                       |                       |    |
| 9    | राज सहम ) तात ,, } | रात        | सूर्यं                        | सूर्यं<br>शनि         | · + छग्न<br>+ छग्न    |    |
|      | पितृ "             | ****       |                               | 41.1                  | -1-64.11              |    |
|      | _                  | दिन        | चंद्र                         | W.S.                  | 1                     |    |
| 200  | मातृ सहम           | e          |                               | <b>शुक्र</b><br>चंद्र | + लग्न                |    |
|      | कांति ,,           | रात .      | मुक्र                         | चंद्र '               | + लग्न                |    |
|      | अम्बु ,,           |            |                               |                       |                       |    |
|      |                    |            |                               |                       |                       |    |

| क्रम  | नाम सहम                     | ्समयं .     | ंशोधक             | शोष्य                     | जो जोड़ना        |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 9     | जीवित ,,<br>जीव ,,          | दिन         | ेशनि              | zama                      | 1                |
|       |                             | रात         | 1 -               | वृहस्पति<br>शनि           | +लग्न            |
|       | वेपाय ,,<br>ऐश्वर्य ,,      |             | वृहस्पति          | साम                       | -├-लग्न          |
| 90    | कमं सहम                     | दिन         | मंगल              | <b>बुध</b>                | + लग्न           |
|       |                             | रात         | बुध               | . उप<br>मंगल              | + लग्न           |
| 99    | किल सहम                     | दिन         |                   | मंगल<br>मंगल              |                  |
| 11    | कलह ,, }                    | रात         | वृहस्पति<br>मंगल  | नगल<br>वृहस्पति           | + लग्न<br>+ लग्न |
|       | क्षमा "                     | <b>11/1</b> | 4.10              | 36410                     | -Land            |
| 92    | शास्त्र सहम                 | दिन         | वृहस्पति          | शनि                       | + बुध            |
| • • • |                             | रात         | शनि               | वृहस्पति                  | ' 3"             |
|       |                             |             |                   |                           | बुध न हो तो      |
|       |                             |             | 9 जो              |                           | 34 .1 61 111     |
| ٩ą    | बंदक सहम ]                  | दिन         | चंद्र             | - बुध                     | + लग्न           |
| 14    | पराश्रय ,,                  | रात         | बुध               | े उ <sup>न</sup><br>चंद्र | + लग्न           |
|       | भृत्य ,,                    |             | <b>3</b>          | •••                       | : " '            |
| 98    | पर कर्म सहम                 | दिन         | चंद्र             | হানি                      | + लग्न           |
| Ì     | अन्य कर्मे,,                | रात         | शनि               | चंद्र                     |                  |
|       | पर कार्यकारी,, }            |             |                   |                           |                  |
|       | हस्त ,,                     |             |                   |                           |                  |
|       | दास्य ,, }                  |             |                   |                           |                  |
| 94    | पानीय पतन सहम               | ़े दिन      | शनि               | चन्द्र                    | + लग्न           |
|       | जलप ,,                      | रात         | चन्द्र            | য়নি                      | 🕂 लग्न           |
|       | जल पात ,,<br>जल में वह जाना | 7           |                   |                           |                  |
| 65    |                             | )<br>दिन    | ਤ <b>ਰ</b> ਵਰਤਿ   | 2717                      | - -लग्न          |
| १६    | प्रसृत सहम<br>सृति ,,       | रात         | वृहस्पति<br>. बुध | बुध<br>बृहस्पति           | + लग्न           |
|       | आधान ,,                     | \           | . 37              | 361111                    | 1 40.04          |
|       | गर्भ ,,                     | }           |                   |                           |                  |
| 99    | जाडच सहम                    | दिन         | मंगल              | হানি                      | +ंबुध            |
| •     |                             | रात         | शनि               | मंगल                      | -⊦ बुध           |
| 9=    | शत्रु सहम                   | दिन         | मंगल              | शनि                       | +लग्न            |
|       | अंग ,,                      | रात         | হানি              | मंगल                      | + लग्न           |
| 98    | बंधन सहम                    | दिन         | पुण्य सहय         |                           | + लग्न           |
|       |                             | रात         | शनि               | _                         | + लग्न           |
| २०    | दारिद्र सहभ                 | दिन         | पुण्य सहस         |                           | + बुघ            |
|       |                             | रात         | वुष               | पुण्य सह                  | म +बुंघ          |

१३० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

| वृ३० : साचत्र ज्यातिव ।शला, चतुर्य वनकल वन्य |                    |               |                  |                |              |  |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--|
| क्रम                                         | नाम सहम            | समय           | शोधक             | शोध्य          | जो जोड़ना    |  |
|                                              | गुरुता सहम         | े दिन         | सूर्योच्च०/      | १० सूर्य       | + लग्न       |  |
| 79                                           | मंडलेश ,,          | > रात         | चेंद्र उच्चं     | 1/२ चंद्र      | + लग्न       |  |
|                                              | गुरु ,,            | j             |                  |                |              |  |
| २२                                           | जल मार्ग           | } दिन<br>रात  | कर्क अर्द्ध      |                | + लग्न       |  |
| ,,                                           | जल पय              | ∫ रात         | খানি             | कर्क अद्धे ३/१ | ५ + लग्न     |  |
| २३                                           | सामर्थ सहम         | दिन           | मंगल             | लग्नेश         | + लग्न       |  |
| 77                                           |                    | रात           | लग्नेश           | मंगल'          | + लग्न       |  |
|                                              |                    | जब मं         | गल ही लग्नेश     | हो तो दिन या   | रात्रि में   |  |
|                                              |                    |               | के स्थान में वृह |                |              |  |
| 2                                            | काम सहम            | दिन           | चंद्र ल          | <b>ा</b> नेश   | +लग्न        |  |
| 58                                           | मत्मय ,,           |               | लग्नेश पं        | द्र            | +लग्न        |  |
|                                              | यदि लग्नेश चं      |               |                  |                |              |  |
|                                              | सूर्य में से लग्ने | श चंद्र घटाना | ľ                |                |              |  |
| २५ गीरव                                      |                    | दिन           | वृहस्पति         | चन्द्र         | + सूर्यं     |  |
| 14 111                                       |                    |               |                  | ( सूर्य        | रिं राशि )   |  |
|                                              |                    | रात           | वृहस्पति         | सूर्यं         | + चन्द्र     |  |
|                                              |                    |               |                  |                | इ राशि)      |  |
|                                              | बीव                | य गोधक        | के बीच दिन       | को सूर्य,      |              |  |
|                                              | रात                | को चंद्रन ह   | हो तो १ जोड़न    |                |              |  |
| २६ कार्य                                     | सिद्ध ,,           | दिन           | <b>হা</b> नি     | सूर्यं         | +सूर्यं राशि |  |
| •                                            |                    |               |                  |                | का स्वामी    |  |
|                                              |                    | रात           | शनि              | चंद्र          | + चंद्र राशि |  |
|                                              |                    |               |                  |                | का स्वामी    |  |
| २७ अश्व                                      | सहम                | दिन           | पुण्य सहम        | सूर्य          | +११ भाव      |  |
|                                              |                    |               |                  |                | लाभ भाव      |  |
|                                              |                    | रात           | सूर्ये           | पुण्य सहम      | + ११ भाव     |  |
|                                              |                    |               |                  | **             | लाभ भाव      |  |
| २८ बुद्धि                                    | सहम                | दिन           | बृहस्पति         | सूर्य          | + लग्न       |  |
|                                              |                    | रात           | सूर्य            | बहस्पति        | + लग्न       |  |
| २९ चतुर                                      | पद सहम             | दिन           | १२ भाव           | धौभाव          | + लग्न       |  |
| पशु                                          | "                  | रात्रि        | ६ भाव            | १२ भाव         | + लग्न       |  |
| ३० गजः                                       |                    | दिन           | चरद्र            | बृहस्पति       | +लग्न        |  |
|                                              | सहम }              | रात           | चनद्र            | बृहस्पति       | +लग्न        |  |
|                                              |                    |               |                  |                |              |  |

| 770 200 770              | ******* | शोधक          | <u>चो</u> ड्य | जोड़ना                                  |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| क्रम सहम नाम             | समय     |               | धर्म भावेश    | + लग्न                                  |
| ३१ देशान्तर सहम          | दिन रात | धम माय        | धन भावश       | 4-604                                   |
| मार्ग ,,<br>मात्र ,,     |         |               |               |                                         |
| परदेश                    |         |               |               |                                         |
| ३२ भ्रातृ सहम            | दिन रात | वृहस्पति      | शनि           | +लग्न                                   |
| भाता ,,                  |         | •             |               |                                         |
| ३३ पुत्र सहम             | दिन रात | वृहस्पति      | चन्द्र        | + लग्न                                  |
| ३४ रोग सहम               | दिन रात | •             | चन्द्र        | +लग्न                                   |
| माद्य ,,                 |         |               |               |                                         |
| चोर ,,                   |         |               |               |                                         |
| ३५ बंधु सहम              | दिन रात | बुध           | चन्द्र        | +लग्न                                   |
| ३६ मृत्यु सहम            | दिन रात | <b>द भाव</b>  | चन्द्र        | . + शनि                                 |
| ३७ धन सहम                | दिन रात | धन भाव        | धन भावेश      | + लग्न                                  |
| अर्थ ,,                  |         |               |               |                                         |
| ३८ पर स्त्री हरण ी       | दिन रात | যুক্ত         | सूर्यं        | + लग्न                                  |
| अन्य स्त्री हरण          |         |               |               |                                         |
| परांगना 🕽                | S       |               | 2017          |                                         |
| ३९ वणिज्य सहम            | दिन रात | चन्द्र        | बुध           | + लग्न                                  |
| वाणिक ,,                 |         |               |               |                                         |
| सत्य ,, ]                | दिन रात | <b>गु</b> क्र | হানি          | 4लग्न                                   |
| ४० विवाह सहम<br>स्त्री , | 199 (10 | 2.            | ***           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| भार्या ,,                |         |               |               |                                         |
| उद्वाह ,,                |         |               |               |                                         |
| ४१ संताप सहम             | दिन रात | शनि           | चन्द्र        | +६ भाव                                  |
| ४२ श्रद्धा सहम           | दिन रात | <b>युक्त</b>  | मंगल          | +लग्न                                   |
| ४३ प्रीति सहम            | दिन रात | विद्या सहम    | पुण्य सहम     | +लग्न                                   |
| ४४ व्यापार सहम           | दिन रात | <b>मंग</b> ल  | बुध           | + लगन                                   |
| ४५ कन्या सहम             | दिन रात | शुक्र         | चन्द्र        | +लग्न                                   |
| पुत्री सहम               |         |               | •             |                                         |
| ४६ जल घात सहम }          | दिन रात | वृहस्पति      | पुण्य संहम    | +लग्न                                   |
| घातक 🕽                   |         |               |               |                                         |
| ४७ लाभ सहम               | दिन     | ११ भाव        | लाभेश         | + लगन                                   |
|                          | रात्रि  | लाभेश         | ११ भाव        | + लग्न                                  |
| ४८ व्यसन सहम             | दिन रात | लग्न          | शनि           | + लग्न                                  |
| ४९ कृषि सहम              | दिन रात | मंगल          | शनि           | + लग्न                                  |

## १३२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षं फल खण्ड

| क्रम | सहम         | समय     | शोधक      | शोध्य     | जोड़ना   |
|------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|
|      | बंध मोक्ष   | दिन रात | शनि       | पुण्य सहम | + मंगल   |
|      | दुःख सहम    | दिन रात | पुण्य सहम | बृहस्पति  | + मंगल   |
|      | उष्ट्र सहम  | दिन     | शनि       | मंगल      | + लग्न   |
| •    | 7           | रात     | मंगल      | হানি      | + लग्न   |
| Хŝ   | पितृव्य सहम | दिन     | सूर्य     | হানি      | + लग्न   |
|      |             | राव     | शनि       | सूर्य     | + लग्न   |
| 88   | आखेट सहम    | दिन     | ६ भाव     | षष्ठेश    | + १२ भाव |
|      | (शिकार)     | रात     | षष्ठेश    | ६ भाव     | 🕂 १२ भाव |
| 9 9  | विधि सहम    | दिन रात | लग्न      | चतुर्थेश  | + लग्न   |
|      | ऋण सहम      | दिन रात | श्चनि     | श्रक      | + लग्न   |

## शुद्धाश्रय संस्कार या संक्य करने का स्पव्हीकरण

यहाँ जो सहम साधन की क्रिया बताई है उसमें किसी विशेष ग्रह या सहम आदि से अन्य ग्रह आदि घटा कर लग्न या कोई ग्रह जोड़ना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक में शुद्धाश्रय संस्कार करना पड़ता है।

यदि शोधक की राशि अंश आदि के आगे शोध्य संख्या की राशि अंश आदि तक के बीच में लग्न पड़ता हो तो १ राशि और जोड़नी पड़ती है। यदि उनके बीच लग्न न हो तो १ राशि नहीं जोड़नी पड़ती। जैसा कि शुद्धाश्रय संस्कार करने के सम्बन्ध में पहिले समझा चुके हैं।

परन्तु प्रत्येक सहम में लग्न का विचार नहीं होता । लग्न का केवल उन्हीं सहम में विचार होता है जिनमें अन्त में लग्न जोड़ना वताया है। परन्तु उन सहमों में जिनमें सहम क्रिया के अन्त में लग्न जोड़ना नहीं वताया है, लग्न के वदले अन्य कोई ग्रह जोड़ना बताया है तो देखना पड़ेगा वह ग्रह जो जोड़ा जाने वाला है शोधक और शोध्य के वीच में है तो १ राशि और जोड़नी पड़ेगी।

जैसे ४ मित्र सहम यहाँ शोधक और शोध्य के वीच मुक्त हो तो १ राशि जोड़ना (१ ·) झास्त्र सहम (१७) जाडच सहम (२०) दारिद्र सहम इनमें शोधक और शोध्य के बीच बुध हो तो १ राशि जोड़नी पड़ेगी। यदि न हो तो नहीं जोड़नी पड़ेगी। (३६) मृत्यु सहम में शोधक और शोध्य के बीच यदि शित हो तो १ राशि जोड़ना न हो तो नहीं जोड़ना। (५१) दुःख सहम में शोधक और शोध्य के बीच मंगल हो तो १ जोड़ना अन्यथा नहीं। इसी प्रकार (२५) गौरव सहम में सूर्य राशि या चन्द्र राशि (२७) अश्व सहम में लाभ भाव, (४१) सन्तान सहम में रिपु भाव, (५३) आखेट सहम में द्वादश भाव यदि शोधक और शोध्य के बीच में ये भाव हों तो इनमें १ राशि और जोड़ना अन्यथा नहीं।

स्रानेश घटाने पर विचार

(२३) सामर्थ्य सहम में मंगल ही लग्नेश हो तो दिन या रात वृहस्पति से शुद्ध करना अर्थात् मंगल के स्थान में वृहस्पति लेना। (२४) काम सहम में लग्नेश चन्द्र हो तो दिन या रात्रि में चन्द्र के स्थान में सूर्य लेना।

यहाँ एक सहम के कई नाम हैं और जिन २ सहम की एक सी क्रिया है वे इकट्ठे दिये हैं जैसे (२) गुरु सहम को विद्या सहम और ज्ञान सहम भी कहते हैं (३) देह सहम, वल सहम और यश सहम की एक-सी क्रिया है इत्यादि ऊपर के चक्र के अनुसार समझ लेना।

सहम निकालने का उदाहरण आगे दिया है। इसके लिए ग्रह स्पष्ट और भाव

स्पष्ट की आवश्यकता है।

वर्ष प्रवेश समय चैत्र शुक्ल ६ सोमवार सम्बत् २००२ इष्ट २९-४४-१२।। है जिस समय की पत्यांशी दशा निकाल चुके हैं वर्ष प्रवेश दिन में है। दिन मान २९-५४ है। इस समय का भाव स्पष्ट और ग्रह नीचे दिये हैं।

सं० सं० संधि सं० सं० Ę 7 सं० भाव 9 9 ٩ 3 राशि ¥ ¥ Ę Ę 9 98 98 98 98 B अंश 98 8 98 8 X 98 95 99 १६ १५ १४ १५ 98 9= 98 93 कला १३ 95 99 98 98 98 २० २१ 98 90 95 98 विक० 30 Yo Y.o २० 30 २० 90 प्रति० Yo Yo सं० 3 सं० ११ सं० १२ सं० सं० १० सं० भाव 9 5 3 7 ₹ 3 ४ 9 राशि 99 99 98 98 98 ४ 98 98 8 अंश 99 8 98 १६ १४ 95 98 95 90 93 98 98 98 99 क० 95. 90 98 २० २१ २० 98 95 98 98 90 वि० 98 40 90 20 30 80 ५० ४० ३० २० प्रति॰ चन्द्र १-रा-१६º-४४'-२०" ग्रह स्वब्ट सूर्य ११ रा-५°-३३'-९" 98 व्य ११ 70 २३ 3

मंगल १० 89 98 2 95 ३० श्क्र ० 9 गुरु ¥ 38 94 29 शनि 9 राहु २ 3 92 ३६ १८ 29 केत्

सहम साधन का उदाहरण

श्रु=श्रुद्धाश्रय क्रिया=शोधक और शोध्य के वीच लग्न हो तो १ रा॰ जोड़ना या शोध्य और शोधक के वीच लग्न न हो तो १ राशि जोड़ना।

शोधक=शुद्धाश्रय=जिसमें से घटाना है। शोध्य=शोध्यर्भ=जिसे घटाना है। १३४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

वर्षं प्रवेश दिन का है इस कारण दिन का गणित करते हैं।

(१) पुण्य सहम
चन्द्र = १रा.-१६°-४४'-२०" शोधक
-सूर्यं= ११- ५ -३३ - ९ शोध्य
शेष = २- ११ -११ -११
+ लग्न ५- ४ -१३ -१६
= ७- १५ -२४ -२७
शु० + १
= ६- १५ -२४ -२६

(२) गुरु और ज्ञान सहम
= विद्या सहम
सूर्य १९- ४-३३- ९ शोधक
-वन्द्र १-९६-४४-२० शोध्य
शोष = ९-९६-४६-४९
+ लग्न ५- ४-१३-१६
= २-२३- २- ५

(३) यद्या सहम
बृहस्पति १- २-१८-३०
युष्य सहमद-११-२४-२७
बोष= द-१६-१४- ३
+ छन्न १- ४-१३-१६
=१-२१- ७-१९

₹-२१- ७-9°

(१) महात्म सहम = शौय सहम =यहाँ चन्द्र वृष का है। इसमें से मीन का सूर्य घटाना है। लग्न कन्या है जो वृष के आगे और मीन के भीतर है। इस कारण दोनों के वीच लग्न होने से १ राधि को जोड़ा या शोध्य मीन के सूर्य के आगे शोधक वृष के चन्द्र तक लग्न कन्या नहीं आती इस कारण १ राधि को जोड़ा गया।

च्यहाँ सूर्यं के आगे चंद्र तक लग्न नहीं है अर्थात् चन्द्र शोध्य १–१६–४४–२० से आगे बढ़ो तो शोधक सूर्यं ११–४–३३–९ तक जाने में बीच में लग्न ५–४–१३–१६ पड़ती है। इससे १ राशि को नहीं जोड़ना पड़ा।

=यहाँ शोधक बृहस्पति ५-२-१८-३० के आगे शोध्य पुण्य सहम ८-१५-२४-२७ के भीतर लग्न ५-४-१३-१६ आती है। इस कारण १ राशि को जोड़ना पड़ा।

=यहाँ गुरु सहम और पुण्य सहम के वीच शक्र नहीं पड़ता। इस कारण १ नहीं जोड़ना पड़ा शुक्र तो पुण्य सहम शोध्य के आगे चलने पर गुरु सहम शोधक के वीच पड़ता है। इस कारण १ नहीं जोड़ना पड़ा।

=यहाँ भी लग्न पुण्य सहम और मंगल के सौच नहीं पड़ता। इससे १ नहीं जोड़ा। पुण्य सहम =-१४-२४-२७ -मंगल १०- २-४६-२१ शेप=१०-१२-३=- ६ + लग्न ४ - ४-१३-१६ =३ -१६-४१-२२

## इसी प्रकार आगे भी समझ लेना।

(92) शास्त्र सहम
बृहस्पति ५-२-६-३०
-श्वान २-१२-१-१
शेष २-२०-१७-२९
+ बुध११-२०-२३-१४
= २-१०-४०-४३
शु० +१
= ३-१०-४०-४३
यहाँ बृहस्पति के आगे शनि
के बीच में बुध पड़ा है इस
कारण १ जोड़ा

+ लग्न ५-४-१३-१६

=7-93-44-66

(द) मातृ सहम =जल सहम चंद्रं १-११-४४-२० –गुक्र०- ७-१९-४१ रोष=१- ८-२४-३९ +लग्न**५**- ४-१३-१४ = = - 9 ? - 3 ! - \* \* गु०+१ =0-97-30-44 (११) कलि सहम =कलह सहम वृहस्पति ५-२-१५-३० -मंगल **१०-२-४**६-२१ होव ६-२९-३२-९ +लग्न ५-४-१३-१६ ニローオーとメーマル +9 =9-3-84-24

(१४) पटकर्म सहम

=अन्य कर्म

चंद्र १-१६-४४-२०

-शनि २--**१२-**-**१** 

शेष ११-४-४३-१९

+ लग्न ५-४-9३-9६

Y-5-44-34

```
१३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड
                                           (१७) जाडच सहम
                    (१६) प्रसूत सहम
(१५) पानीय पतन
                                           मंगल १०- २-४६-२१
                   वृहस्पति ५- २-१८-३०
    =हस्त सहम
                                           शनि २--१२- १- १
                        99-90-23-98
शनि २-१२- १- १
                   ⊸बुध
                                                U- 7-84-70
                   –शेष
                           4-99-44-94
-चन्द्र १-१६-४४-२०
                                          +बुध ११--२०-२३--१४
                          x- x-93-94
 होष ०-२४-१६-४१
                   1-लगन
                                           योग ६-२३- ५-३४
                           90-94- 5-37
                   योग
 +लग्न ५- ४-१३-१६
                                           যু০ 🕂 9
 योग= ५-२९-१९-५७
                         + 9
                   शु०
                                                 8-33- 5-38
                          99-98- 5-37
 श० + १
                                        यहाँ मं० के आगे श० के
    = = - ? 9 - 7 9 - 40
                                        भीतर वध है इसमें १ जोड़ा
                                              (२०) दरिद्र सहम
 (१८) शत्रु सहम
                         (१९) बन्धन सहम
 मंगल १०- २-४६-२१ पुष्यसहम ८-१५-२४-२७ पुष्यसहम ८-१५-२४-२७
 -शनि २-१२- १- १ -शनि २-१२- १- १
                                         -बुध ११-२०-२३-१४
                                           शेष ५-२५- १-१३
                      शेष
                           ६- ३-२३-२६
       9- 7-8x-20
                           र्थ- ४-१३-१६ + बुध ११-२०-२३-१४
 ∔लग्न ५- ४-१३-१६
                     -}लग्न
                          99- 6-34-85
                                           योग ५-१५-२४-२७
 योग ०- ६-५८-३६
                      योग
                                           शु॰ 🕂 १
                                                 9-94-28-20
 (२१) गुरुता सहम (२२) जल मार्ग ऐसी परिस्थित में पुण्य सहम
सूर्य उच्च ०- १- ०- कर्काद्धं ३-१४- ०- ९ और बुध के बीच बुध समझ
                     (२२) जल मार्ग ऐसी परिस्थित में पुण्य सहम
      ११- ५-३३- ९ -शिन २-१२- १- १ १ जोड़ा।
         ०-२४-२६-४१ शेष १- २-४६-४९ (२३) सामर्थ सहम
 +कान ४- ४-१३-१६ ∔कान ४- ४-१३-१६ मंगल १०- २-४६-२१
     ५-२९-४०- ७ योग ६- ७-११-१४ लग्नेशवृध ११-२०-२३-१४
                                        शेष
                                              १०-१२-२३- ७
         9 शु०+ 9 शेष १०-१२-२३- ७
६-२९-४०- ७ ७- ७-१२-१५ +लग्न ४- ४-१३-१६
                                                 3-75-35-23
(२४) काम सहम (२५) गौरव सहम (२६) कार्य सिद्ध
चंद्र १-१६-४४-२० वृहस्पति ५- २-१८-३० श्रान् २-१२- १- १
-स्रग्नेशबुधप्व-२०-२३-१४ -- चंद्र १-१६-४४-२० सूर्यं ११- ४-३३- ९
        १-२६-११- ६ शेष ३-१५-३४-१० शेष ३- ६-२७-५२
े होष
        ४- ४-१३-१६ +सूर्यराशि११- ५-३३- ९ +सूर्यराशि४-२-१८-१०
                                           मीनेश गुरु
       ७- ०-२४-२२ योग= द- द-४६-२२ योग=
 धु०
                            ===-29- 6-18
       == 0-28-22
```

वृहस्पति के आगे सूर्य राशि ये चंद्र के भीतर पड़ती है इस कारण १ जोड़ा

| कारण न जाड़ा                                         |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| (२७) अश्व सहम (२८) बुद्धि सहम (२९) चतुष्पद           | सहम     |
| ्पुण्य सहम = १४ २४ २७ बृहस्पति ४ १२ १= ३० १२ भाव ४ ४ | व्यः व् |
| सूर्य ११ ५ २३ ९ सूर्यं ११ ५ ३३ ९ –६ भाव १० ४         | १४ १७   |
| बोच ९ ९ ५१ १० बोच ५ २६ ४४ २१ होच ६ ०                 | 0 0     |
| +११ भाव ३ ४ १० १९ + लग्न ५ ४ १३ १६ + लग्न ५ ४        | १३ १६   |
| योग ० १४ १ ३७ योग ११ ० १७ ३७ योग ११ ४                | १३ १६   |
| शु∘+१ <b>शु∘</b> +9                                  |         |
| =0 -0-2'-30 =0-8                                     | -93-95  |
| (३०) गज सहम (३१) देशान्तर (परदेश) (३२) भ्रातृ स      | ाहम     |
| चंद्र १-१६-४४-२० धर्म भाव १- ४-१७-१९ वृहस्पति ५- २   | -95-30  |
| -गुह ५- २-१८-३० -धर्मेशशुक्र ०- ७-१९-४१ -शनि २-१२    | - 9- 9  |
| दोष =-१४-२५-५० दोष ०-२६-५७-३८ दोष २-२०               | - 6-58  |
| ्रम्लान ४− ४−१३−१६ +लान ४− ४−१३−१६ +लान ४− ४         |         |
| योग १-१८-३१- ६ योग ६- १-१०-५४ योग ७-२४               | 1-30-8X |
| शु∘+१ शु∘+1                                          |         |
|                                                      | 3-30-8X |
|                                                      |         |
| (२३) पुत्र सहम (३४) रोग सहम (चोर) (३४) बन्धु र       |         |
| वद्रशाति ४- २-१८-३० लग्न ४- ४-१३-१६ बुध ११-२         |         |
| -चंद्र १-१६-४४-२० -चंद्र १-१६-४४-२० -चंद्र १-१       |         |
| होत ३-१४-३४-१० होप ३-१७-२७-४६ होष १०-                |         |
| +लग्न ५- ४-१३-१६ +लग्न ५- ४-१३-१६ +लग्न १-           | ४-१३-१६ |
| योग द-१९-४७-२६ योग द-२१-४१-१२ योग ३-                 | ७-५२-१० |
| शु०+१ गु०+१                                          |         |
| = 8-98-80-38 = 8-39-89-93                            |         |
| ऐसी परिस्थिति में लग्न और                            |         |
| . चंद्र के बीच लग्न होना समझ                         |         |
| कर १ बढ़ाया गया।                                     |         |

**१३८: सचित्र ज्योतिय शिक्षा, चतुर्य वर्षं**फल खण्ड

(३६) मृत्यु सहम (३८) पर स्त्री हरण (३७) धन (अर्थ) सहम शुक्र ०-७-१९-४१ मृत्यु भाव ०-४-१५-१७ धन भाव ६-४-१४-१७ —चंद्र १-१६-४४-२० धनभावेशगुक्त ०-७-१९-४१ -सूर्यं १ १-५-३ ३-९ शेष १०-१७-३०-५७ 4-76-44-36 शेष १-१-४६-३२ शेष <del>| शिनि २-१२- १- १</del> लग्न ५-४-१३-१६ + लग्न ५- ४-१३-१६ योग ०-२९-३१-५८ योग ६-४-४९-४८ योग ११-- १-- ६-५२ उपरोक्त दोनों के वीच शनि **ग्र०** + १ नहीं है इससे १ नहीं जोड़ना पड़ा =0-1-49-85 (३९) वाणिज्य सहम (४१) संताप सहम (४०) विवाह (स्त्री) सहम चन्द्र १-१६-४४-२० शनि २-१२- २- १ शक्र 0- 6-96-81 -बुध ११-२०-२३-१४ -शनि २-१२- १- १ -चंद्र १-१६-४४-२० शेष १-१६-२१- ६ शोष ०-२५-१६-४१ होष ९-२४-१८-४० +लग्न४- ४--२३--१६ +रिपुभाव १०-४-१५-१७ +लग्न ५- ४-१२-१६ योग= ७- ०-२४-२२ योग=१०-२९-३१-५८ योग=२-२९-३१-४४ शु०+१ शु० 🕂 १ ==- 0-38-27 =99-29-39-45 शनि और चन्द्र के वीच रिपु (षष्ठ)भाव होने से १ जोड़ा (४२) श्रद्धा सहम (४४) व्यापार सहम (४३) प्रीति सहम शुक्र ०- ७-१९-४१ विद्या(गुरु) सं० २-२३- २-२५ मंगल १०- २-४६-२१ -मंगल १० - २-४६ - २१ -पूज्य सहम =-१४-२४-२७ -बुध ११-२१-२३-१४ ६- ७-३७-३८ शेष १०-१२-२३- ७ शेष २-४-३३-२० रोष + लग्न ५-४-१३-१६ + लग्न ५- ४-१३-१६ + लग्न ५- ४-१३-१६ योग ७-८-४६-३६ योग ११-१९-५०-५४ योग ३-१६-३६-२३ शु० + १ 0-99-40-48 (४५) कन्या सहम (४६) जलघात सहम शुक्र ०- ७-१९-४१ वृहस्पति ५- २-१८-३० -चंद्र १-१६-४४-२० -पुण्यस० ६-१२-२४-२७ शेष १०--२०--३४--२१ 5-98-48-39 +लग्न ५- ४-१३-१६ +लग्न ५- ४-१३-१६ योग ३-२४-४८-३७ योग १-२४- ७-१९

| क्रमानु | सार सहम चक                    |      |           |      |     |         |        |          |
|---------|-------------------------------|------|-----------|------|-----|---------|--------|----------|
| सहम     |                               |      | सहम       | स्या |     | सहम     | सहम    | सहम का   |
| क्रम    | सहम का नाम                    | राशि | वंश       | कला  | वि० | राशि    | स्वामी | भाव      |
| २८      | बुद्धि सहम                    | 0    | 0         | ४७   | ३०  | मेष     | मंगल   | अष्टम    |
| २९      | चतुब्पद सहम                   | 0    | 8         | 9₹   | 95  | मेष     | 22     | 21       |
| 95      | शत्रु सहम                     | 0    | Ę         | ሂፍ   | ₹   | 21      | 21     | 11       |
| ξ¥      | प्रीति सहम                    | 0    | 99        | ५०   | 38  | 1,      | 22     | 11       |
| २७      | अरव सहम                       | 0    | 98        | 9    | ₹७  | 11      | 11     | 12       |
| १६      | प्रमूत सहम                    | 0    | 98        | 5    | ३२  | 71      | 11     | 11       |
| ३६      | मृत्यु सहम                    | 0    | २९        | ₹9   | ሂዳ  | मेष     | मंगल   | नवमः     |
| ११ क    | लि सहम                        | ٩    | ₹         | ΥX   | 94  | वृष     | गुक्र  | 77       |
| ३० ग    | ज सहम                         | 9    | 95        | 38   | Ę   | 11      | 17     | 11       |
| ४६ ज    | ल घात सहम                     | ٩    | २४        | ø    | 98  | 11      | 22     | दशमः     |
|         | वित (उपाय) सहम                | २    | 93        | ሂሂ   | ४७  | मिथुन   | बुध    | 11       |
|         | श (बल) सहम                    | २    | २१        | 9    | 98  | 11      | ,,,    | 11       |
|         | रु (विद्या) सहम               | २    | २३        | २    | ų   | a á     | 17     | 99       |
|         | वाह सहम                       | 2    | २९        | 39   | ሂሂ  | 17      | **     | 37       |
|         | धु सहम                        | ą    | 9         | ५२   | 90  | कर्क    | चंद्र  | "        |
|         | गस्त्र सहम                    | Ę    | 90        | Yo   | 83  | 17      | 22     | 71       |
|         | र्मं सहम                      | ₹    | 95        | ३६   | २३  | ir      | 11     | 11       |
|         | ामर्थ सहम                     | ą    | 98        | 3 €  | २३  | **      | 21     | 17       |
|         | यापार सहम                     | ą    | 98        | 35   | २३  | 21      | 22     | 11       |
|         | हात्म (शीर्य) सहम             | ą    | 98        | 49   | २२  | ,,      | 22     | 11       |
|         | गैरव सहम                      | 3    | ٦٩        | b    | 98  | is      | 11     | द्वादवाः |
|         | न्या सहम                      | ą    | 28        | ४५   | ३७  | 12      | 17     | 11       |
|         | र कर्म सहम                    | ٧    | 5         | ४६   | ξĶ  | सिंह    | सूर्य  | 1)       |
|         | तनीय पतन सहम                  | Ę    | २९        | २९   | ४७  | तुला    | गुक्र  | तृतीय    |
|         | पुरुता सहम                    | Ę    | २९        | Yo   | ø   | 11      | 22     | 11       |
|         | श्वान्तर (यात्रा) सह          |      | 9         | 90   | ц¥  | वृश्चिक | मंगल   | ,,,      |
|         | रस्त्री हरण सहम               | y    | ¥         | X9   | ४५  | "       | 27     | "        |
|         | तल मार्ग सहम                  | · ·  | ৬         | 92   | 94  | "       | 27     | 11       |
|         | श्रद्धा सहम                   | 9    | 5         | ४६   | 34  | "       | "      | 11       |
|         | नातृ (जल) सहम                 | U    | 92        | ₹७   | XX  | 11      | 27     | "        |
|         | नासु (नस्त्र) सहग<br>नाडच सहम | 13   | <b>२३</b> | =    | 38  | 17      | 11     | 11       |
| _       |                               | =    | •         | २४   | २२  | धनु     | गुरु   | चतुर्यं  |
| 40.     | काम सहम                       |      |           | •    | •   | 9       |        |          |

| सहम    | सहम नाम       |      | सहग | म स्पष्ट |            | सहम  | सहम     | सहम का             |
|--------|---------------|------|-----|----------|------------|------|---------|--------------------|
| -क्रम  |               | राशि | अंश | कला      | विकला      | राशि | स्वार्म | भाव                |
| ३९ वा  | णिज्य सहम     | 5    | 0   | 38       | २२         | धनु  | गुरु    | चतुर्थं            |
|        | क सहम         | 4    | 0   | 38       | २२         | 27   | 27      | "                  |
|        | वा सहम        | द    | ς   | ХR       | ३६         | 24   | 11      | 31                 |
| १ पु   | प सहम         | 5    | 94  | २४       | २७         | 21   | 17      |                    |
| ३२ भ्र | ातृ सहम       | 5    | 58  | ₹0       | ¥ሂ         | 93   | 11      | पंचम               |
| '२६ क  | ायं सिद्ध सहम | 9    | 5   | ४६       | २२         | मकर  | शनि     | 11                 |
| ७ वि   | ातृ (राज) सहम | 8    | 90  | ४१       | 4          | 17   | 27      | 11                 |
| '२० द  | रिद्र सहम     | 9    | 94  | २४       | २७         | 11   | "       | 11                 |
| ३३ पु  | त्र सहम       | 9    | 98  | 80       | २६         | 7)   | "       | वण्ड               |
|        |               |      |     |          |            |      |         | आरंभ संधि          |
| .ई४ र  | ग सहम         | 8    | २१  | ४१       | 92         | ,,   | 22      | षष्ठ               |
| ३७ घ   | न (धर्थ) सहम  | 99   | ٩   | 5        | ५२         | मीन  | गुरु    | सप्तम              |
| .१९ वं | धन सहम        | 99   | 9   | 3 €      | ४२         | 11   | 11      | 73                 |
| १६ प्र | सूत सहम       | 99   | 98  | 4        | <b>₹</b> ₹ | 12   | 7)      | 11                 |
| -४१ सं | ताप सहम       | 99   | २९  | ₹9       | XX         | "    | 11      | अष्टम<br>आरंभ संधि |

सहम की राशि का स्वामी सहमेश कहलाता है।

सहम पर उस के स्वामी की दृष्टि है या नहीं इसका विचार करना पड़ता है। इस कारण इन ग्रहों का दृष्टि साधन कर लेना चाहिए। जिस सहम के सम्बन्ध में विचारना है उस पर ही उसके स्वामी की दृष्टि का विचार करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक सहम पर प्रत्येक की दृष्टि का विचार करने में बहुत समय लगेगा।

ताजोक्त दृष्टि गणित द्वारा साधन करना पहिले बता चुके हैं मान लो (४) विवाह सहम २ रा—२९°—३१'—४६" का विचार करना है। इसका स्वामी बुध है। बुध की दृष्टि का विचार करना है।

चित भाव कुण्डली में लाभ भाव में विवाह सहम है और वुध अध्टम में आ जाता है। सहमेश वुध की विवाह सहम पर गुष्तवैरा दृष्टि है। सहमों का अर्थ

किसी २ सहमों के अर्थ में भ्रम हो जाता है जैसे गुरु, वल, महात्म, आशा, राज आदि । इस कारण उन्हें नीचे समझाया है—(१) गुरु=उपदेश करने वाला, विज्ञान, विद्या मात्र विषयक बृद्धि विद्या जानना। (२) बल=सेना। देह=हाथ पैर आदि पिडदेह। (४) महारम=मन्त्र गांभीयं का नाम है। छित = बुद्धिमानी का नाम है। (६) आशा=इच्छा का नाम है। दिशा का भी नाम है। (७) राजा=गुरुता, मंडलेशत्व, सामान्य राजा गौरव, श्रेष्ठ ज्ञानी, निग्रह कारागार, बन्धन सामथं, द्रव्य दान समथं तथा छत्र चामर आदि राज चिह्न धारी को राजा कहते हैं। (६) जल= क्लांति हीरक आदि मिण कांतिवत्, जल यथ मार्ग इत्यादि। (१२) शास्त्र=श्रुति स्मृति ज्ञान। (१४) पर कर्म=दासत्व का पर्याय है। (१५) पानीय पतन=का तात्पर्य वृष्टि आदि कपर से गिरने वाला पानी। जल में इवने का भी अथं है। (१६) प्रसव= गर्भाधान सन्तान उत्पत्ति। (१७) जाडच=अज्ञान, ग्रन्थविस्मरण आदि। (२३) सामर्थ= श्रारीर आदि वल। (३४) मांख=आदि, मानसी व्यथा, ध्याधि, रोग, ताप, सन्ताप। (३५) बांधव=सिंपड सात पुरुष पर्यन्त। (४२) श्रद्धा=धमं कार्यं की मित। यहाँ विश्वरासता का मुख्य अथं लेना। (१३) वंधक=पराश्रय।

शेष सहम पुण्य, विवाह आदि का अर्थ स्पष्ट है। सहम का फल निकालना

उदाहरण

(१) = (सहम—सहमेश) = (शेष के अंश बना × सहम राशि का उदय) ÷ ३०० इसमें राशि का स्थानीय स्वोदय लेना।

रा विवाह सहम २--२९--३१--५६ शेप ९९---४२ ६०)१२८५२(२१४ — सहमेश वृध ११ — २० — २३ — १४ × सहम राशि × ३०६ ३- ९- ६-४२ मिथुन स्वोदय SX = 880-5'-82" २७४४ २४४८ **६**9२ €0 सहम राशि मिथुन का स्वोदय ३०६ २७५४ 9228 222 ३००)३०३३६-२२-१२(१०१ दिन ३०१९४ २४४८ १२८४२ २४० 92 +518 =93 +88 ३०० **६०)२६६२(४४**° ३०३३८ २६६२ 335 = २२ २४० 300 २६२ 35×40 २४० =दिन—घ—प २२८० + २२ 22 909-6-80 ३००)२३०२(७ घ. =मास--दिन--ध--प 2900 3-99-b-80 209× 40 +97 वर्ष प्रवेश के दिन से इतने समय के बाद विवाह

३००) १२१३२ (४० प. वर्ष प्रवेश के दिन से इतन समय के बाद विवाह १२०० सहम<sup>®</sup>का फल होगा। वर्ष प्रवेश की तारीख में उतना १३२ समय जोड़ देने से फल समय प्राप्त होगा। '१४२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

जिस सहम का फल समय विचारना हो इसी प्रकार विचार लेना। परन्तु समय निकालने के प्रथम सहम के स्वामी की दृष्टि, पाप या शुभ ग्रहों की दृष्टि और वल एवं भाव आदि सम्बन्ध से पहिले अच्छी प्रकार विचार लेना कि उस सहम का फल होगा या नहीं या कितना फल होगा। यदि पूर्ण रूप से फल होने का भाव दृष्टि आदि से प्रगट हो तब फल का समय निकालना अन्यया नहीं। सहम निर्वल हो फल देने की सामर्थन हो तो उनको चक्र में स्थापन भी नहीं करना अर्थात् छोड़ देना।

(२) मतांतर=पूर्व प्राप्त दिन ÷ ३०=लिध राशि।

इसे वर्षं प्रवेश कालिक सूर्यं राशि में कला पर्यंत जोड़ना तब फल के समय का -सूर्यं स्पष्ट निकलेगा। यह सूर्यं स्पष्ट जिस समय आवे तब उस सहम का पाक समय जानना।

जैसे पूर्व प्राप्त दिन १०१ दिन ७ घ० ४० पं०

= ३ रा० ११० ७' ४७"

•वर्ष प्रवेश का सूर्य ११ रा० ५०३३' ९"

+ प्राप्त समय ३ ११ ७ ४०

=सूर्य स्पष्ट= २ १६ ४० ४९

(३) अन्य फल---

कोई कहते हैं कि हीनांध पत्यांश क्रम से अब सहमेश की दशा होगी तब फल होगा।

अधिकांश मत है कि उपरोक्त प्रथम बताई रीति से जो दिन मिलें उसके मीतर सहमेश की दशा में उस सहम का फल होगा।

जब जन्म कुण्डली से विवाह संतान आदि का योग प्रकट हो तब समय 'निकालना। जब योग न हो तो उसका सहम या सहम का फल समय निकालने की आवश्यकता नहीं है।

सहम का फल विचारने के लिए कि सहम पर सहमेश की दृष्टि है या नहीं किन जा या पाप प्रहों की दृष्टि सहम लग्न या सहम पर है। कौन-कौन शुभ या पाप प्रह सहम लग्न पर हैं। सहम लग्नेश का बल क्या है निर्बल या पूर्ण बली आदि है। ज्वर्ष कुण्डली में सहम और सहमेश ६-६-१२ घर में नहीं हैं। सहमेश और लग्नेश ६-६-१२ के स्वामियों के साथ तो नहीं हैं। ये शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट होने से शुभ और पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट होने से अशुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार ६-६-१२ भाव या इनके भावेश से सम्बन्ध होने से बुरा फल होता है। इन सब पर विचार कर फल निर्णय करना। परन्तु कुछ ऐसे सहम हैं जिनका फल उल्डा है जैसे मृत्यु रोग सहम बादि बुरे सहम हैं जो बलवान हों तो रोग बढ़े निर्वल हों तो रोग घटा देंगे।

# अध्याय १६

### मास प्रवेश साधन का उदाहरण

दिनांक १९—३—१९४५ सम्बत २००२ चैत्र शुक्ल ६ सीमवार वर्ष प्रवेश का सूर्य ११रा.—५०—३३४—९" और इब्ट २९—४४—२२॥ पर वर्ष प्रवेश है। यही पहिला मास प्रवेश का सूर्य हुआ। इसके आगे प्रतिमास १—१ राशि जोड़ते जाने से अगले मास के मास प्रवेश का सूर्य हो जाता है जैसा यहाँ बताया है।

| 7    | नास प्रवेश | ा का सूर्यं                      | अब इस मास के समीप का सूर्य पंचांग      |
|------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| (٩)  | पहिला      | मास=११रा−५°–३३ <mark>′-९'</mark> |                                        |
| (૨)  | 77         | =0-4-33-9                        | हारा निकालेंगे कि यहाँ बताया हुआ       |
| (₹)  | 22         | =9-4-33-9                        | मास प्रवेश का सूर्य किस २ समय पर       |
| (A)  | -,         | =?-4-33-9                        | वायगा ।                                |
| (২)  | 2.8        | ニキーメーキャーマ                        | रीति-                                  |
| (६)  | 27         | ニメーメーミミーぐ                        | (१) इष्ट सूर्यं और पंक्तिस्य सूर्यं    |
| (७)  | 22         | ニメーメーミミータ                        | में जो जिस से घटे घटाकर अंतर निका-     |
| (5)  | "          | =モーメーラキーら                        | लना। यदि पंक्ति से इष्ट सूर्य घट गया   |
| (%)  | 77         | ニターメーラ ラータ                       | तो ऋण चालन होगा। यदि इष्ट सूर्यं में   |
| (90) | ,,         | ニェーメーキキーペ                        | से पंक्ति घट गया तो धन चालन होगा।      |
| (99) | **         | ニィーメータキーロ                        | क्योंकि पंक्ति से इष्ट पहिले हो तो घटा |
| (99) | 11         | =90-1-33-0                       | कर (ऋण) और पंक्ति के आगे सूर्य है तो   |
| (धन) | जोड़कर     | इष्ट काल निकाला जायग             | rt                                     |

(२) अमुक गति एक दिन में है तो इतना (उक्त) अंतर होने को कितना समय लगेगा ? अंतर में गति का भाग देने से उत्तर दिन घड़ी पल विपल में आयगा। वह चालन 🛨 (धन या ऋण) उपरोक्त होगा।

(३) पंक्ति का बार और बड़ी पल में वह चालन के अनुसार जोड़ने या घटाने से इष्ट समय निकल आयगा।

मास प्रवेश के सूर्यं के समीप का सूर्यं पैवांग से खोज कर नीचे दिया है-पंक्ति इष्ट० गति पंचांग में दिया हुआ समय सम्बत २००२

समय मास तिथि मास रा. अं. क. वि. क. वि. तारीख दिन गुरुवार द्वितीय चैत्र गुक्ल = १९-४-१९४५ ० ४ ३४ ४७ ४८ ३२ 2 ५ ३३ ३ ५७ ३६ इतवार बैशाख शूदी ९ 30-X-8X 3 ज्येष्ठ शुक्ल १० ₹0-4-84 F OX OX X बुधवार आषाव, शुक्ल १२ 77-6-84 M ४ २७ ० ४७ इतवार

#### १४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

| मास | रा. | अं. | 啊. | वि. | क.  | वि. | दिन      | समय मास तिथि        | तारीख                       |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|---------------------|-----------------------------|
| Ę   | ¥   | ų   | ą  | 88  | ধূত | ४४  | बुधवार   | श्रावण शुक्ल १४     | ₹ <b>₹</b> —द—४ <b>१</b>    |
| v   | ሂ   | ų   | હ  | 35  | ५५  | 8\$ | शनिवार   | आदिवन कुष्ण १       | २२४४                        |
| 5   | Ę   | ų   | ४७ | 98  | ५९  | 88  | मंगलवार  | कार्तिक कृष्ण २     | 73-90-8%                    |
|     |     |     |    |     |     |     |          | मार्ग शीर्ष कृष्ण ३ | २२-११-४४                    |
|     |     |     |    |     |     |     |          | पीष कृष्ण ३         | २१-१२-४५                    |
|     |     |     |    |     |     |     |          | माघ कृष्ण २         | 9 <b>९</b> –9 <b>–9९</b> ४६ |
| 97  |     |     |    |     |     |     |          | फाल्गुन कृष्ण २     | १८–२–४६                     |
| • • | गणि |     |    |     |     |     | क्तिकाइ। |                     |                             |

# (२) द्वितीय मास प्रवेश

9'-३६"=९=" गति ५=-३२ ×६० ३४=० + ३२=३५१२" वार० घ० प० वि० पंक्तिवार गुरु=५- ०- ०- ० वालन ऋण -०- १-२०-२७ शेष=४-५८-१९-३३

द्वितीय मास प्रवेश का इष्ट ४ वार बुधवार इष्ट ५८घ० १०५० ३३वि० पर ३५१२)९८(० दिन

 × ६०

 ३५१२)

 ३५१२

 २३६८ × ६०

 ३५१२)

 १४०४८

 १६०००

 ३५१२)

 १६०००

 १५१२)

 १६०००

 १५१२

28xc8 996

दि. घ. प. मि. (३) तुतीय मास प्रवेश साधन इष्ट सूर्य=१-५-३३-९ अंतर o'-६" = ६" = पंक्ति =१-५-३३-३ गति५७-३६ = ३४५६" 0 -0 -E -9X अंतर =0-0-0-€+ वार घ० प० वि० पंक्ति इतवार=१ -० -० -० गति ५७.-३५" 0 -0 - 4 - 9 % चालन 🕂 =9 -0 -4-94

तृतीय मास प्रवेश का इष्ट घ० प० वि० १ वार=इतवार को इष्ट ० -६ -१५ पर

(४) चतुर्थं मास प्रवेश साधन इंटर सूर्य २रा-५ $^{\circ}$ -३३ $^{\prime}$ - $^{\circ}$ ' वांतर=२ $^{\circ}$ '- $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ' =  $\frac{9\xi \xi \zeta''}{3\xi \xi \xi \zeta''}$  =  $\frac{1}{3}\xi \xi \xi \zeta''$  =  $\frac{1}{3}\xi \xi \xi \zeta''$  =  $\frac{1}{3}\xi \xi \xi \zeta''$ चालन 🕂 शंतर =०-०-२७-१२+

पंक्ति बुधवार=वार घ. प. वि.

गति ५७'-३"

गति ५७'-५"

चालन०-२८-३६-३१ =8-24-34-39

=चतुर्थं मास प्रवेश=वार ४ बुधवार को इष्ट २८ ध. ३६प. ३१वि. पर होगा (५) पंचम मास प्रवेश साधन

इन्ट सूर्य ३-५-३३-९ अंतर६'-९" <u>३६६" विन घ. प. वि.</u> पंक्ति ३-५-२%-० गति ५७-५ ३४२५ ०- ६ -२७-५१+ अन्तर =०-०-६-९+ पंक्ति इतवार वार घ. प. वि.

चालन 🕂 ०-६-२७-५१ 9-4-70-49

पंचम मास प्रवेश≔वार १ इतवार को इष्ट ६घ. २७प. ५१वि. पर होगा।

(६) छठा मास प्रवेश इष्ट सूर्य ४-५-३३-९ अन्तर  $\frac{7\xi'-7\xi''}{20-3\xi} = \frac{90\xi\xi''}{3\xi\xi'} = \frac{6\pi}{90-3\xi-70}$ पंक्ति ४-५- ३-४३ अंतर= ०-०-२९-२६ - पंक्ति इतवार वार घ. प. वि. गति ५७'-४४"

+ चालन ०-३०-३४-२० ニゲーキャーキメーマゥ

छठा मास प्रवेश≔वार ४ बुधवार को इष्ट ३०घ. ३५प. २०वि. पर होगा।

१४६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

```
(७) सातवां मास प्रवेश
                    अन्तर २४'-३३" १५३३" दिन घ. प. वि.
इष्ट सूर्य ५-५-३३-९
                                                  0- 74- 4- 30
                    गति
 पंक्ति ५-४- ७-३६
                                      २५२३
                           44-83
                     पंक्ति शनिवार=वार घ. प. वि.
अन्तर= ०-०-२५-३३ +
                                                 चालन 🕂
 गति ४६'-४३"
                        चालन -। ०-२६- ६-३०
                                =6-54- 6-30
सप्तम मास प्रवेश=वार ७=शनिवार को इष्ट २६घ. ६प. ३०वि. पर होगा।
(८) अष्टम मास प्रवेश
                             अंतर <u>१४'-५" __</u>द४१"__दि. घ. प.वि.
गति <u>१९-५४ ३५९४</u> ०-१४-६-२४
पंक्ति सूर्यं ६-५-४७-१४
                                                 चालन ऋण
                             पंक्ति मंगलवार≔वार घ. प. वि.
इब्ट सूर्य ६-४-३३- ९
    अन्तर ०-०-१४- ५ ऋण
                                           9-0-0-0
                             चालन ऋण
                                          0-98-6-58
                                       7-84-43-36
                            शेष
    गति ३९-५४ · ·
    अष्टम मास प्रवेश=वार र=सोमवार को ६ष्ट घ. प. वि. पर होगा
                                       35-52-28
(९) नवम मास प्रवेश
पंक्तिस्य सूर्यं ७-५-५९-५०
                            अंतर २४'-४१" १५४१" दि. घ. प. वि.
                                           3 484 = 0-74-79-40
इष्ट सूर्यं ७-५-३३- ९
                             गति ६०-४५
   अन्तर ०-०२५-४१ ऋण
                                              चालन ऋण
                      पंक्ति गुरुवार≔वार घ. प. वि.
गति ६०'-४५
                       चालन ऋण -५ -० -०
                                  0-94-29-45
                            शेष =४-३४-३८-२
   नवम मास प्रवेश=वार ४=बुधवार को इब्ट ३४-३८-२ पर होगा ।
(१०) दशम मास प्रवेश
 इब्ट सूर्य द-५-३३- ९ अंतर ॰'-४२" _
        द-४-३२-२७ गति ६१-१४
                                                 o- o- 89- 5
                                        3 E 0 X
 अंतर ०-०- ०-४२-
                                              चालन 🕂
 गति ६१-१५
                              पंक्ति शुक्रवार≔वार घ. प. वि.
                              चालन 🕂
                                         €-0-' 0- . E
                                          0-0-89- =
                                         = ६-0-४9- =
```

दशम मास प्रवेश=वार ६=शुक्रवार को इष्ट ०-४१-८ पर होगा।

(११) एकादश मास प्रवेश इष्ट सूर्य S-X-33- C अंतर २०'-५५' \_\_\_१२५६'' दिन घ. प. वि. पंक्ति गति ९-५-१२-१४ अंतर --0-そ0-メ火十 चालन 🕂 नाति ६१-१३ पंक्ति शनिवार=वार घ. प. वि. चालन 🕂 5-05-05-0 €-0 €-0 5-0:=

मास प्रवेश वार ७=शनिवार को इष्ट २०-३०-३ पर होंगा।

(१२) द्वादश मास प्रवेश

पंक्तिस्थ सूर्य १०रा.-५<sup>0</sup>-४२'-१२'' अंतर ९'-३'' <u>५४३''</u> दिन घ. प. वि. इष्ट ,, <u>१० -५ -३३ - ९</u> गति ६०-३६ ३६३६ ०- द-५७-३७ अंतर = ० -० - ९ - ३ <u>%</u>ण चालन ऋण गति ६०-३६ पंक्ति सोमवार=वार. घ. प. वि. चालन ऋण २- द-०-०

द्वादश मास प्रवेश वार १≔इतवार को इष्ट घ. प. वि.

५१-२-२३ पर होगा।

शेष=१-४१-२-२३

लाग्रतिमक कोष्टक Logarithmic Table से भी मास प्रवेश का चालन सरलता से निकल आता है। ज्योतिष शिक्षा भाग र गणित खण्ड के अध्याय ७ के 'पृष्ठ १३४ क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ में = चक्र सारिणी अंक के दिये हैं उनके सहारे भी सरलता से पंक्ति और इष्ट के अंतर में गित का भाग देने के बिना इस सारिणी से 'उत्तर चालन प्राप्त हो जाता है।

परन्तु सूर्यं की गित यदि ६० से अधिक हुई तो यह सारिणी काम नहीं देगी। क्योंकि यह सारिणी ६० के अंक के आधार पर बनी है। इस कारण ६० से अधिक गित में पहिले बताये हुए गणित द्वारा निकाल लेना अर्थात् अंतर की विकला में गित की विकला बनाकर गित का भाग देने से यह इण्ट समय चालन का प्राप्त हो जाता है। उदाहरण—

(१) द्वितीय मास प्रवेश का सारिणी अंक (पंक्ति-इण्ट)=अंतर १'-३द"=१-४६४०७६४ इस शेप के समीप का कुछ सूर्यंगित=४द-३२=०-०१९७४=० वड़ा सारिणी अंक शेव=१-४४४३२६४ १.४४६३०२४ मिला।

इसके ऊपर १ और नीचे वाजू से ४० चालन १ घ० ४० प० हुआ।

१४८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षं फल खण्ड

(२) तृतीय मास प्रवेश का (इष्ट-पंक्ति) अंतर=०'-६''=२-७७८१५१२ गति=५७-३६=०-०१७७२८८ शेष=२-७६०४२२४

समीप का कुछ बड़ा अंक २.७७८१४१२=२ घ० ६ प०

(३) चतुर्थं मास प्रवेश का

(इच्ट सूर्य-पंक्ति) अंतर २७-१४=०-३३३५=१३ शेष के समीप का कुछ बड़ा अंक गति ५७-३ =०-०२१=९५६ ०:३२१७=४२=२=घ. ३६प.

शेष = ०-३२१६८४८

(४) पंचम मास प्रवेश का

्रेस्यं इष्ट-पंक्ति)= ६-९=० ९५९२७६१ गति=५७-५=० ०२१६४१९ शेष के समीप का कुछ बड़ा अंक ०.८६८४८९४≔६घ० २७प०

शेष=० ९६७६३४२ (४) षष्ठ मास प्रवेश का

(इंड्ट सूर्य-पंक्ति)=२९-२६=० ३०९३११८ ग्ति=५७-४४=० ०१६७२४६ शेव के समीप का कुछ बड़ा अंक ०.२९२६६६४=३०घ० ३३प०

शेष=० २९२५८७२

शेय=० ३६१२७०४

(६) सप्तम मास प्रवेश का (इन्ट सूर्य-पंक्ति)=२४-३३=० ३७०७६०३ गति=५८-४३=० ००९३८९९

शेष के समीप का कुछ वड़ा अंक • ३६१४१०७=२६घ० ६प०

(७) अष्टम मास प्रवेश का (पंक्ति-सूर्य इष्ट) १४- ५=०.६२९४४५८ गति ५९-५४=०'०००७२४४ शेष=०.६२८७२१४

शेष के समीप का कुछ बड़ा अंक ० ६२८९३२१ =घ. प. १४-६

नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश मास प्रवेश में सूर्य की गति ६० से अधिक होने से यह सारिणी काम नहं देगी।

यदि भाज्य अंतर से भाजक गित अल्प हो तो उसकी दूसरी रीति है। जब भाजक गित, अंतर से छोटा हो तो अंतर भाज्य में से भाजक गित को घटा देना। जितने बार घट सके उतने दिन होंगे और शेष के सारिणी अंक में भाजक का सारिणी अंक घटाने पर जो अंक प्राप्त हो सारिणी में उस शेष के समीप का जो उससे कुछ बड़ा अंक सारिणी में मिले उसे लेना और उससे जो घड़ी पल प्राप्त हो वह लेना। जितनी बार गति घट जाय उतने दिन और इतने घड़ी पल उत्तर चालन प्राप्त हुआ। उदाहरण—

मान लो पंक्ति और इब्ट का अंतर भाज्य ५७-४ है और सूर्य की गति भाजक छोटा ५६-३० है।

यहाँ ५७-४ में भाजक ५६-३० घटाया=१ वार घटा=१ दिन अंतर ५७-४ शेष ०-३४=२०१४=२३६ इसके समीप का कुछ बड़ा गति ५६-३० गति ५६-३०=००२६१०२२ अंक=२.०००००० शेष ०-३४ शेष=१.९९०००० घ. प.

यहाँ १ बार घटाया था तो १ दिन और ०-३६ चालन प्राप्त हुआ।

यहाँ गित और छोटी होती तो अंतर से घटाने पर जो शेप बचता है यदि वह गित से बड़ी बचती तो पिहले घटाये हुए शेप में फिर उसी गित को घटाना बार-बार घटाते जाना जब तक कि शेष अंक गित से छोटा अंक न प्राप्त हो जाय। यहाँ जितनी बार गित घटाई गई उतने दिन और शेप के सारिणी अंक से गित के सारिणी अंक घटाने पर उससे जो घटी पल प्राप्त हो बह लेना।

अब इसी उपरोक्त उदाहरण को गणित द्वारा करते हैं-

 ४७.४
 ३४२४
 दिन घ. प.
 ३३९०

 ४६-३०
 ३३९०
 ३४ × ६०

 २०४०(०घड़ी
 × ६०

 प्रत्थ० (३६ पल
 १०१७०

 २०३४०
 ३६०

हिप्पणी — पंक्ति के बार के आगे घड़ी पल ०-० दिया है क्यों कि पंक्तिस्य सूर्य का इष्ट ० है। यदि मिश्र कालीन पंक्ति सूर्य हो तो वार के आगे मिश्र काल की घड़ी पल भी देनी चाहिए।

प्रत्येक मास प्रवेश का इब्ट निकाल चुके हैं। अब उस इब्ट पर से लग्न सारिणी के सहारे लग्न निकाल कर नीचे दिया है।

#### १४०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षेफल खण्ड

| मास प्रवेश का  |          | इन्ट      | लग्न    | दिन         | समय               | 3    | <b>गुन्या</b> |
|----------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------------|------|---------------|
|                |          | घ. प. वि. |         |             |                   |      |               |
| (२) द्वितीय मा | . प्रवेश | ¥=-98-33  | मीन     | बुघवार चैः  | त्र शुक्ल ७ सं० ५ | १००२ | मकर           |
| (३) तृतीय      | 11       | o- ६-9x   | मेष     | इतवार वैश   | ग्रंख गुक्ल९      | ,,   | मकर           |
| (४) चतुर्थ     | 72       | २=-३६-२१  | वृश्चिक | बुधवार ज्ये | ष्ठ गुक्ल १०      | 7,   | मकर           |
| (४) पंचम       | 11       | ६–२७–४१   | सिंह    | इतवार आ     | षाढ़ शुक्ल १२     | 27   | कुम्भ         |
| (६) ঘত্ত       | 17       | ₹3-₹4-₹0  | मकर     | बुधवार श्रा | वण मुक्ल १४       | 11   | कुम्भ         |
| (७) सप्तम      | 27       | 74- 4-30  | कुम्भ   | शनिवार अ    | ाश्विन कृष्ण १    | "    | कुम्म         |
| (=) अष्टम      | ,,       | 84-34-3E  | ककं     | सोमवार क    | ातिक कृ० १        | 7.7  | कुम्भ         |
| (९) नवम        | 21       | ₹४-३८- २  | मिथुन   | बुधवार मा   | र्ग शीर्ष कु० २   | 11   | कुम्भ         |
| (१०) दशम       | 27       | ٥-४٩- =   | धन      | शुक्रवार पौ | ष कु० ३           | 23   | कुम्भ         |
| (११) एकादश     | 77       | २०१० १    | मिथुन   | शनिवार म    | ाघ कु० २          | ,,   | कुम्भ         |
| (१२) द्वादश    | "        | ¥97-23    | घन      | इतवार फार   | न्युन कु० १       | "    | कुम्भ         |
|                |          |           |         |             |                   |      |               |

#### मास प्रवेश की मुन्था स्पष्ट करना

वर्ष आरम्भ के मुंचा स्पष्ट में प्रति मास २॥ अंश जोड़ते जाने से आगे के मास की मुंचा स्पष्ट होती है जैसा पहिले बता चुके हैं।

- (१) गत वर्ष ५५ १२=४६ नोष ७ + जन्म लग्न ३=१० राशि मुंथा
- (२) जन्म लग्न २रा-२०°-२१" वर्ष प्रवेश के समय मुंथा स्पष्ट +गताव्द ४५ ९-२०°-१६'-२१" यह प्रथम मास की
- १२)रे७--२०-१६--२१(४ मुंथा हुई।

वोव ९-३०-१६-३१

इसमें २॥ अंश जोड़ा तो दूसरे मास की मुंचा हुई। इसी प्रकार प्रत्येक मास में २॥ बंच जोड़ते जाने से प्रत्येक मास की मुंचा निकल आयगी जैसा आगे दिया है।

मुंबा स्पष्ट चक्र (प्रत्येक मास प्रवेश के समय का)

मुंथा मास मंश २० २२ × कला १६ ४६ 8£ विकला २१ २१ २१ २१  मुंथा का स्थान लग्न कुण्डली से वर्ष प्रवेश (५५ गताब्द) की कुण्डली में जन्म लग्न कुण्डली वर्ष लग्न कुंडली ५५ गताब्द की





(२) द्वितीय मास प्रवेश की कुंडली सं० २००२ चैत्र शुक्ल ७ बुधवार इस्ट ४८-२९-३३ मीन लग्न



मास के ६ अधिकारी

१ जन्म लग्नेश=बुध
२ वर्ष ,, =बुध
३ मास ,, =बुध
४ मुथेश ,, =शन
१ त्रिराशि पति
रात्र=मीन
६ समय पति
रात्र चंद्रराशीश

लग्न पर बुध और गुरु की दृष्टि नहीं है। शनि व चंद्र की १० गुप्त बैरा दृष्टि हैं दोनों में शनि वली है तो मासेश शनि हुआ।

(३) तृतीय मास प्रवेश कुंडली । वैशाख ग्रु॰ ९ रविवार इब्ट ०-६-१५ मेष लग्न



षड अधिकारी (१) जन्म लग्नेश =बुद्य

(२) वर्ष " ≔बुध

(३) मास रे, ≕मंगल

(४) मुंथेश ,, =शनि

(प्र) त्रिराशीश दिन, मेष } ≕सूयँ

(६) समय पति दिन, सूर्य, राशीश } = शुक्र

केवल शनि की १९ गुप्त वैरा दृष्टि है और किसी की दृष्टि नहीं है। इससे मासेश शनि हुआ।

#### १५२ : सिचत्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

(४) चतुर्थं मास प्रवेश की कुण्डली । ज्येष्ठ शु० १० वृधवार २८-३६-३१ वृश्चिक लग्न



षड़िंबनारी

१ जन्म लग्नेश=बुध

२ वर्ष ,, ≔बुध

३ मास ,, =मंगल

४ मुंचेश ,, ःशनि

५ त्रिराशीश दिन लग्न वृश्चिक लग्न=मंगलं

६ समय पति दिन सूर्य राशीश=बुध

् लग्न पर किसी की दिष्ट नहीं हैं जन्म लग्न ३ पर शनि की गुण्त स्नेहा दृष्टि है। इससे मासेश शनि हुआ।

(५) पंचम मास प्रवेश कुंडली। आषाढ़ गु० १२ इतवार इष्ट ६-२७-५१ सिंह लग्न



#### षड़धिकारी

१ जन्म लग्नेश=बुध

२ वर्ष ,, =बुध

३ मास ,, =सूर्य.

४ मुंथेश ,, =शनि

५ त्रिराशीश दिन सिंह लग्न=चंद्र

६ समय पति दिन सूर्य राशीश=चंद्र

लग्न पर सूर्य बुध की दृष्टि नहीं है। शिन की ३ गुष्त स्नेहा दृष्टि और चंद्र की ४ प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि ४५ की है। जो शिन से बलवान दृष्टि है। इससे मासेश शिन हुआ। चंद्र मासेश नहीं होगा।

(६) पष्ठ मास प्रवेश कुण्डली। श्रावण मुक्ल १४ वृधवार इष्ट ३०-३५-२० मकर लग्न।



वुध मासेश हुआ क्योंकि उसकी ६०' दृष्टि है।

षड़िंघकारी

१ जन्म लग्नेश=बुध

२ वर्ष " =बुध

३ मास ,, ≕शनि

४ मुंथेश ,, = शनि

५ तिराशीश दिन मकर लग्न≔मंगल ६ समय पति दिन सूर्य राशीश≕सूर्य

लग्न पर शनि और सूर्य की दृष्टि नहीं है। बुध की प्रत्यक्ष चेरा दृष्टि है और मंगल की प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि है। (७) सप्तम मास प्रवेश कुंडली। आध्वन कृ० १ शनिवार इटट २६-६-कुंम लग्न



पड़ियकारी
१ जन्म लग्नेश≔वृध
२:वर्षं ,, =बुध
३ मास ,, =शनि
४ मुंयेश ,, ःशनि
५ त्रिराशीश दिन कुंभ लग्न≔गृष्ठ
६ समय पति दिन सूर्यं राशीश=बुध
केवल बुध की लग्न पर प्रत्यक्ष वैरा
दृष्टि है। मासेश बुध हुआ।

(प) अष्टम मास प्रवेश कुण्डली। कार्तिक कु० १ सोमवार इष्ट ४५-५३-३६ ककं लग्न



१ जन्म लग्नेश=वृध
२ वर्ष ,, =बृध
३ मास ,, =बृद्ध
४ मुयेश ,, =शनि
५ त्रिराशिपति रात्रि ककं लग्न=मंगल
६ समय पति रात्रि चंद्र राशीश=मंगल
लग्न-पर शनि व मंगल की दृष्टि
नहीं है। वृध और चंद्र की लग्न पर गुप्त
वैरा दृष्टि है। इसमें चन्द्र बलवान है।
चन्द्र मासेश नहीं होगा वृध्र मासेश होगा।

पड़िधकारी

(९) नवम मा० प्रव कुण्डली । मार्गशीषं कु० २ वृद्य बार इच्ट ३४-३८-२ मियुन लग्न



पड़ियकारी

श जन्म लग्नेश≔नुध
२ वर्ष ,, ≔नुध
३ मास ,, ≔नुध
४ मुंखेश ,, ≕शनि
५ त्रिराशीश मिथुन लग्न≔बुध
६ समय पति रात्रि≔नुध
लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है।
जन्म लग्न को भी कोई नहीं देखता
इससे मुंथेश शनि मासेश हुआ।

### १५४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

(१०) दशम मा० प्र० कुण्डली। पौष क्व० ३ शुक्रवार इष्ट ०-४१-८ धन लग्न



- १ जन्म लग्नेश =बुध
- २ वर्षे ु, ≔बुध
- ३ मार्स ,, ≔गुरु
- ४ मुंथेश ,, ≔शनि
- ५ व्रिराशीश दिन धन लग्न≔शनि
- ६ समय पति दिन=गुरु

लग्न पर बुध व शनि की दृष्टि नहीं है। केवल गुरु की गुप्त स्नेहा दृष्टि है। मासेश गुरु हुआ।

(৭৭) एकादद्या मा० प्र० कुण्डली । माघ क्र० २ शनिवार इष्ट २०–३०–३ मिथुन लग्क



- १ जन्म छन्नेश =बुध २ वर्ष ,, ==बुध ३ मास ,, =बुध
- ४ मुंघेश ,, =शनि
- ४ विराशीश दिन मिथुन लग्न=शनि
- ६ समय पति दिन=शनि

लंग्न पर शनि की दृष्टि नहीं है। केवल बुध की प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि है। मासेश दृध हुआ।

(१२) द्वादश मा० प्र० कुण्डली । फाल्गुन क्व० १ इतवार इष्ट ५१-२-२३ धन लग्नः



- १ जन्म लग्नेश ≔बुध
- २ वर्ष " ≔बुध
- ३ मास " ≔बुध
- ४ मुंथेश ,, ≔शनि
- ५ तिराशीश रात्रि धन लग्न=शनि
- ६ समय पति रात्रि=सूर्य

शनि की प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि है सूर्य बुध और गुरु की गुप्त स्नेहा दृष्टि है।

शनि मासेश हुआ, क्योंकि उसकी ६०' दृष्टि है।

### अध्याय १७

# दिन प्रवेश साधन का उदाहरण

अभी वर्ष के १२ महीनों का मास प्रवेश का समय निकाल कर मास कुण्डली बना चुके हैं। उन्हीं में से सन्तम मास को लेकर एक महीने भर का दिन प्रवेश-निकालते हैं।

जन्म के या वर्ष प्रवेश के सूर्य में जिस प्रकार एक-एक राशि जोड़ने से अगले मास के मास प्रवेश का सूर्य बन जाता है। उसी प्रकार मास के सूर्य में प्रति दिन १-१ अंश जोड़ते जाने से प्रत्येक दिन का दिन प्रवेश के समय का सूर्य बन जाता है।

दिन प्रवेश के समीप का पंचांग का सूर्य लेकर दिन प्रवेश के सूर्य का अंतर निकालना और इस अंतर में सूर्य की गति का भाग देकर 🛨 आत्मक चालन निकाल कर पंक्ति के समय में 🛨 करना दिन प्रवेश का वार घटी पल विपल निकल आता है। जिस प्रकार मास प्रवेश का समय निकाला था उसी प्रकार दिन प्रवेश का भी समय निकाला जाता है।

पहिले सप्तम मास प्रवेश के सूर्य में प्रति दिन का इब्ट सूर्य १-१ अंश जोड़ और उसके समीप का पंक्ति का सूर्य और उसकी गति के साथ नीचे चक्र में दिया है। सप्तम मास का पंचांग से

तम मास का पंचांग से दिन प्रवेश का सुर्य पंक्तिस्य प्रातः रिव गति वार सारीख समय

क्रम सन् सम्बत् २००२ रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. क. वि. 9888 ४ ५ ७ ३६ ५ ४३ शनिवार २२ सितं. आ० छ० 9 % ५ ३३ ९ २५ ६ ३३ ९ ६ २८ ४८ ४४ इतवार २३ २ \* \* \* Zii z द ३३ ९ प्र ७ प्र २० ५८ ४८ सोनवार २४ न ३३ ९ 8 4 द ४ ११ ५५ ५० मंगल **4 4** 8 33 8 X ९ ३ ३ ५८ ५२ व्यवार ٧. ६ ४ १० ३३ ९ ४ १० ९ ४४ ४८ ४५ गुरुवार ७ ४ ११ ३३ ९ ५ ११ ० ४५ ५८ ५७ श्रुक्रवार २८ द ५ १२ ३३ ९ ५ ११ ५९ ३८ ५८ ५९ शनिवार २९ ९ ५ १३ ३३ ९ ५ १२ ४८ ४६ ४९ २ इतवार १० ५ १४ ३३ ९ ६ १३ ४७ १५ ४९ ४ सोमवार १ अक्टू०

#### '१५६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

```
दिन प्रवेश का
                  पंक्तिस्यल प्रातः
      स्यं
                                 गति
                      सुर्य
                                 वि वार
                                           तारीख
क्रम रा. अं. क० वि. रा.
                   अं. क. वि. क्
                                                    समय
                   १४ ५७ ३ ५९ ७ मंग्लवार २ अक्टू. आ०कृ०
- ११ ११ ११ ११
                                                         99
 १२ ६ १६ ३३ ९ ४
                  ं १५ ५६ १२ ५९ ९ बुधवार ३
                                                         92
. १३ ६ ०० ३३ ९ ४
                   १६ ४४ २० ४९ ११ गुरुवार ४
                                                         93
 १४ १ वह ३३ ९ ४
                   १७ ४४ २९ ४९ १३ श्क्रवार
                                                         98
'न्र ४ १९ ३३ र ४
                   १८ १३ ३७ ४९ १४ शनिवार ६
                                                         ₹0
                                                     **
 १६ ५ २० ३३ ९ ४
                   FX 29
                         ४ ५९ १८ इतवार
                                                         9
                                                   शुक्ल
                   २० ५२ ३० ५९ २१ सोमवार प
'9७ ५ २१ ३३ ९ ५
                                                          3
                                               37
                   २१ ४१ ४७ ४९ २३ मंगलवार ९
. प्र १२ १३ ९ ४
                                                          Ę
                                                     22
 4 2 FF. FF X 2P
                   २२ ४१ २४ ४९ २६ व्धवार १०
 20 X 28 83 8 X
                   २३ ४० ४० ४९ २८ गुरुवार ११
                                                          ×
· २१ १ २१ ३३ ९ ४
                   २४ ५० १७ ५९ ३० शुक्रवार १२
'२२ ४ २६ ३३ ९ ४
                   २४ ४९ ४४ ५९ ३२ शनिवार १३
प्र १ हह थर १ हर
                   २६ ४९ १० ४९ ३४ इतवार १४
" ? ¥ ? = ₹ ₹ 8 ¥ YF"
                   २७ ४८ १४ १९ ३७ सोमवार ११
                                                          9
२८ ४८ ३७ ५९ ३९ मंगलवार१६
                                                         90
 २६ ६
      ० ३३
                   २९ ४८ २१ ५९ ४१ ब्रावार १७
                                                         99
                   ० ४८ ५ ५९ ४३ गुरुवार १८
       9 33 9 4
                                                         92
.रद ६
       2 33 5 5
                  9 ४७ ४८ १९ ४६ गुक्रवार १९
                                                         93
.56 €
        ३ ३३ ९ ६ २ ४७ ३२ ५९ ४८ शनिवार २०
                                                         98
        X 33 8 E
                   ३ ४७ १६ ४९ १० इतवार २१
                                                         94
    सप्तंम मास प्रवेश का जो इष्ट और कुण्डली है वही सप्तम मास के पहिले दिन
की कुण्डली समझी जायगी। आगे के दिनों की गणित द्वारा निकालनी पहेगी।
 अन्तर चालन 🛨 इष्ट से पंक्ति कम हो तो + पंक्ति अधिक हो तो-(ऋण) चालन
·(२) इष्टं सूर्य ४रा-६°-३३'-९" अन्तर २६'-४१" १६०१ ० दिन २७घ.१५प.
           ४ -६ - ६ -२ व्यति ४ = -४४ = ३४२४ =
                                                 ३ वि.+चालन
          ० -०-४६-४९+ प्रात इष्ट ० में उपरोक्त चालन जोड़ने से इष्ट
    गति ५५'-७५"
                          २७ घ.-१४ प.-३ वि. आया
(३) इष्ट सर्व ५-७-३३-९
                         अंतर २७'-४९" १६६९" दिन घ. प. वि.
                         गति १८ -४८ =३४२८ = ०-२८-२३-३
    पंक्ति
          4-6- X-50
           अंतर=०-०-२७-४९+ =इष्ट घ. प. वि.
                                                    चालन 🕂
                                  24-23-3
```

दिन प्रवेश साधन का उदाहरण: १५७

इसी प्रकार पूरे ३० दिन का दिन प्रवेश का इष्ट निकाल लेना चाहिए यहाँ पंक्तिः इष्ट सूर्यं बड़ा है। इससे चालन+है। अंतर कला विकला की विकला बना ली गतिः की विकला बनाकर यहाँ भाग देने से जो चालन+प्राप्त हुआ इष्ट काल होने से + चालन जोड़ने से वही रहा जो चालन से अंक प्राप्त हुआ था इस प्रकार वही दिन प्रवेश का इष्ट काल आया जैसा ऊपर के गणित से प्रकट होगा। प्रत्येक दिन प्रवेश का गणित द्वारा प्राप्त उत्तर नीचे चक्र में दिया है।

प्राप्त इष्ट लग्न दिन मान दिन प्रवेश दिन तारीख प. वि. घ. प. रातयादिनमें दिन सन् १९४४: पंक्ति अंतर वि. प्रवेश ਬ. क. ६ ३० कुम्भ ३०- ३ दिन में शनिवार २२ सितंबर: 9 २% 33 २६ १४ ३ कुम्भ २९=४९ दिन में इतवार २३ ą. 35 ४९ ०७ २३ ३ क्रम्भ २९-५६ दिन में सोमवार २४ ४९ २= ₹ २७ ५६ २९ ३२ २७ मीन २९-५३ दिन में मंगलवार २५ 8. २८ रात में बुधवार २६ ४० ४६ मीन २९-४९ ¥ ३० ,,, ४८ २७ मीन २९-४६ रात में गुरुवार २७ 39 98 39 Ę २३ ३२ ५७ ३६ मेष २९-४३ रात में गुक्रवार २६ 32 ø 225 ३१ ३४ ५ २९ मेव ६९-४० रात में शनिवार २९ ₹₹ 5 17 ३४ ५६ ४६ मेष २९-३६ रात में इतवार ₹8 २३ 8 11 ३५ १८ १६ मेष २९-३३ रात में सोमवार 9 अक्टूवर: 34 98. OP रात में मंगलवार २ ३६ ३८ २२ वृष २९-३० 38 9.9 ४७ ३७ २८ ४१ वृष २९-२७ रात में बुधवार ३ 3 % 92 25 २० १८ वृष २९-२४ रात में गुरुवार ४९ ३८ 93 30

| λ× |
|----|
|    |
| 77 |
| 77 |
| 77 |
| ,, |
| "  |
| "  |
| ,, |
| iz |
| ,, |
| 25 |
| 22 |
| ,, |
| 22 |
| ,, |
| 22 |
| ,, |
| ,, |
|    |

उपरोक्त इष्ट पर से लग्न निकाल कर इस चक्र में दे दिया है। आगे इसी लग्न के अनुसार प्रत्येक दिन प्रवेश की कुंडली बना लेगी चाहिए। दिन प्रवेश की कुंडलियाँ आगे दी हैं।

#### ंबिन प्रवेश की मुन्धा

प्रत्येक मास की मुंथा में ४' कला जोड़ते जाने से प्रति दिन की मुंथा निकल अती है क्योंकि मुन्या की गति प्रतिदिन ५ कला है।

यहाँ सप्तम मास प्रवेश के आगे का १ महीने का प्रत्येक दिन प्रवेश का दिया है। सप्तम मास प्रवेश की मुन्या १० रा-४०-१६'-२१" थी। इस मास भर में कुभ में मुन्या रहेगी।

: दिन प्रवेश की मुन्या रा. अं. क. वि. दिन प्रवेश की मुन्था रा. वं. क. वि. ٩ 90 X 98 39 X 49 २१ 90 Ħ 22 90 4 29 29 2 यद २१ ٩ X 90 22 ₹ २६ २१ . 9 39 90 4 90 90 Ę 22 72 22 90 90. 4 ३१ २१ ६ २१ 99 Ę 37 22 22 ¥ 90 × ३६ २१ 99 39 97 Ę 90 " " 22 -€. X ४१ २१ Ę 90 93 94 79 90 i: (9) ४६ २१ 90. 4 98 29 29 " 90 Ę

दिन प्रवेश साधन का उदाहरण: १५९

| दिन | प्रवेश की | मुन | था रा | . अं. | क  | . वि | . दिन      | प्रवेश व | ी मुन्ध | ग रा    | अं. | <b></b> | वि. |
|-----|-----------|-----|-------|-------|----|------|------------|----------|---------|---------|-----|---------|-----|
| ঀৼ  |           | 27  | 90    | Ę     | २६ | 29   | २३         | 1,       | ,,      | 90      | 9   | Ę       | 29  |
| .५६ | 22        | 11  | 90    | . 6   | 39 | 79   | २४         |          |         | 90      |     |         |     |
| পূড | 27        | 27  |       | Ę     |    |      | २४         |          | 27      | 90      | 9   | 98      | 29  |
| -१द | 27        | 73  |       | Ę     |    |      | २६         |          | 72      | 90      | b   | 29      | 29  |
| 98  | 22        | 11  |       | Ę     |    |      | २७         | 11       | 22      | 90      | b   | 35      | २१  |
| 30  |           |     |       | Ę     |    |      | २द         |          | 22      | 90.     | U   | 39      | 29  |
| २१  | 77        |     |       | Ę     |    |      | २९         | 23       | 17      | 90      | 6   | 36      | 29  |
| 35  | "         |     |       | 9     |    |      | ३०         | 11       |         | 90      |     | 89      | 29  |
|     | प्रति दिन | का  | फल    | जानने | को | दिन  | प्रवेश कुण | इली वन   | ानी प   | ड़ती है | t   |         |     |

(२) दूसरे दिन की दिन प्रवेश कुण्डली सम्बत् २००२ आश्विन कु० २ इतवार





#### सप्त अधिकारी

- १ जन्म लग्नेश≔बुध २ वर्ष लग्नेश≔बुध
- ३ मास लग्नेश=शनि
- ४ दिन लग्नेश=शनि
- **४ मुन्येश=शनि**
- ६ त्रिराशीश=गुरु
- ७ समय पति=बुध

केवल बुध की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि लान पर है। दिनेश बुध हुआ।

(३) तीसरे दिन की दि० प्र० कुण्डली । आश्वि० कृष्ण ३ सोमवार इष्ट २८— २३—३ दिन कुम्भ लग्न



१ जन्म लग्नेश=बुध२ वर्ष लग्नेश=बुध३ मास लग्नेश=शनि

४ दिन लग्नेन=शन

- ५ मुन्येश=शनि
- ६ त्रिराशीष=गुरु
- ७ समयपति=बुध

लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है। जन्म लग्न ३ को बुध गुरु गुप्त वैरा दृष्टि से देखते हैं। इसमें स्वग्रही बुध बलवान् है। दिनेश बुध हुआ।

#### १६० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

(४) चतुर्यं दि प्र० की कुण्डली । आदिव. कु० ४ मंगलवार दिन इष्ट २९-३२-२७ लग्न मीन



- १ जन्म लग्नेश≔बुध
- २ वर्षं लग्नेश≔वृध
- ३ मास लग्नेश=शनि
- ४ दिन=गुरु
- ५ मुन्थेश=शनि
- ६ तिराशीश=चन्द्र
- ७ समय पति≔बुघ

शनि की प्रत्यक्ष स्नेह दृष्टि है परन्तु बुध गुरु की प्रत्यक्ष वैरा ६० दृष्टि है इसमें बुध वली है। दिनेश बुध हुआ।

(খ) दि॰ प्र॰ कुण्डली। आदिव॰ খ बुधवार रात्रि इष्ट ३०-४०-४६ लग्न मीना



- १ जन्म लग्नेश=बुध
- २ वर्षं लग्नेश=बुध
- ३ मास लग्नेश≔शनि
- ४ दिन लग्नेश≕गुरु
- ५ मुन्येश=शनि
- ६ त्रिराशींश=चन्द्र
- ७ समय पति=शुक्र

शुक्र की दृष्टि लग्न पर नहीं है पूर्वोक्त शनि बुध गुरु की दृष्टि है इनमें बुध बलवान है। दिनेश बुध

(६) दिन प्रवेश कुण्डली । आह्वि०क्क०६ गुरुवार रात्रि इब्ट३१-४८-२७मीनलग्न



सप्ताधिकारी उपरोक्त ही हैं दिनेश वृध इसी प्रकार शेष दिनों की या इच्छित दिन की दिनप्रवेश कुण्डली पंचांग पर से वना लेनी चाहिए। सूक्ष्म फल वर्ष की अपेक्षा मास से और मास की अपेक्षा दिन प्रवेश से प्रगट होता है।

### अध्याय १८

# (वर्ष फल खंड का उत्तराई-फलित भाग)

### फल विचार

वर्ष फल में फल के विचार में वर्षेश, मासेश, दिनेश, मुन्था, मुन्थेश,सहम,सहमेश एवं मैत्री दृष्टि, पंचवर्गी वल, हर्ष वल, हद्दा आदि का विशेष विचार होता है।

इनके अतिरिक्त भाव फल, दशाफल, राज योग, राजयोग भंग, अरिष्ट योग, अरिष्ट भंग, एवं अन्य कई प्रकार के योग जातक के अनुसार ही विचारणीय हैं। जोतिष शिक्षा भाग ३ फिलत खण्ड में इनका पूरा फल विस्तार पूर्वक दिया है। इसी कारण यहाँ अरिष्टयोग राज गोग आदि एवं मुद्दा विद्योत्तरी दशा योगिनी द्या आदि का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है।

आशा है कि पाठक उपरोक्त फलित खण्ड अवस्य देख चुके होंगे। यदि अभी तक उक्त फलित खण्ड को न देखा हो तो निवेदन करता हूँ कि उसे अवस्य देखें। उससे वर्ष प्रवेश, मास प्रवेश या दिन प्रवेश कुण्डली में उक्त फलित खण्ड के सहारें कई योग खोजने में सहायता मिलेगी जैसे ऊपर से गिरने या चोट लगने या सर्प आदि के काटने का योग, इसी प्रकार के अनेक योग हैं जो इष्ट कुण्डली में हैं या नहीं खोजना पड़ेगा। ऐसे अनेक योग फलित खंड में दिये हैं जिन को जानना आवश्यक है। ग्रंथ के विस्तार होने के भय से वे यहाँ नहीं दिये इस आश्रय से कि पाठक उनको देख चुके होंगे।

इन के अतिरिक्त नीलकंठी के 9६ योग भी यहाँ दिये हैं और उदाहरण देकर उनको समझाया है। ये योग अधिकतर प्रदन सम्बन्ध में काम आते हैं। परन्तु वर्ष के फल वर्णन में भी इनका उपयोग हुआ है। इस कारण उनको भी यहाँ दे दिया है जिससे पाठक उनसे अनिभन्न न रहें। और यहाँ विणित फल को समझ सकें। वर्ष में किस भाव से क्या विचारना

- (१) लग्न से-शरीर वर्ण चिह्न घाव आयु सुख दुःख जाति स्वभाव।
- (२) द्वितीय से--- प्रोना चाँदी रत्न धातु आदि सब द्रव्यों की स्थिरता और मित्रों का विचार।

#### १६२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

(३) नृतीय से---भाइयों का सुख और उन से धन की प्राप्ति, साहस, मार्ग, नौकर, पितृ सम्बन्धी हानि ।

(४) चतुर्थ-माता और पिता से सुख, भूमि आदि का लाभ, गड़ी सम्पत्ति, बेत,

बाड़ी घर, वाहन का सुख, पिता का धन।

(प्र) पंचम—विद्या और संतान का लाभ तथा गर्भपात का विचार, यन्त्र-मन्त्र, पुत्र-कन्या, गर्भनेत्र, धन का उपाय ।

(६) वष्ठ—रोग, मामा, शत्रुभय, शरीर क्लेश, पशु, परायय, भय, घाव, फोड़ा

- (७) सप्तम—स्त्री, व्यापार, खोई हुई चीज, भूले-भटके की वात-चीत, चोरी गया द्रव्य, रास्ता, यात्रा, झगड़ा। सप्तम में कोई ग्रह रहने से अच्छा फल नहीं देता। यदि गुक्र हो तो कामी होता है।
- (५) अब्टम पूर्वजनों का धन, मरे हुए की सम्पत्ति, संग्राम, शयु, किले की चढ़ाई का विचार, मरण विचार, नब्द धन का, परिवार का तथा मानसिक दुःख का विचार, युद्ध से भय, आयु। इसमें मरण विचार इस प्रकार है, अब्दम भाव की नवांश राशि स्थिर घर में, चर परदेश में, द्विस्वभाव-मार्ग में। शुभ युक्त दृष्ट तीर्थ में। पाप युक्त दृष्ट कुत्सित स्थान में क्लेश से मरण। उसमें भी द्रेष्काण वश फाँसी से या दूसरे के मारने से या अपने द्वारा, पानी में डूबने आग में गिरने विप आदि से मरने का विचार करना।
  - (९) नवम-भाग्य धर्म आदि का विचार, मार्ग, स्त्री संग।
- (१०) दशम—कर्म, राज्य का लाभ, माता पिता से धन मुद्रा, अत्यन्त पुण्य विषय, तीर्थं यात्रा, यज्ञ महादान, आरोग्यता।
- (११) लाभ से—राज्य लाभ, सन्मान आदि से लाभ, प्रत्येक धनों का प्रयोजन, अनाज का भाव, मित्र लड़की, चतुष्पद, राजा धन, बहुत-सी आमदनी की युक्ति, परिवार।
- (१२) व्यय भाव से—शत्रु से दुःख बहुत खर्च, शत्रु को रोकना, पकड़ना, हराना, पीड़ा।

### जनम लग्न से वर्ष लग्न का विचार

वर्षं कुण्डली जब बन जाती है तब देखना वर्षं में जन्म की लग्न राशि कहाँ पड़ी है। जैसे यदि जन्म कुण्डली में कुम्म राशि है और वर्ष कुण्डली में कर्क राशि है। तो यह कुम्भ राशि वर्ष कुण्डली में आठवें स्थान में है। तब नीचे बताये अनुसार अष्टम का फल बुरा बताया है।

- (१) प्रथम स्थान—यह पुनर्जन्म वर्ष है। शरीर कव्ट या मृत्यु सम्भव है। स्वास्थ्य हानि वाद्याऐं चिंता आदि।
- (२) दूसरे में—इस वर्ष ऐक्सीडेन्ट का भय हो, विता वीमारी आदि हो। परन्तु सम्पत्ति लाभ के विचार से यह वर्ष अच्छा होगा धन लाभ के नये जरिये निकलेंगे।

(३) तीसरे में समाज के कार्य में सम्मान एवं कीर्ति वढ़े, पराक्रम वढ़े,भाइयों में सद्भाव एवं उन्नति ।

(४) चौथे में —वाहन एवं धन लाभ, मुख प्राप्त, प्रसन्नता, ऐरवयं साधन संबंध से खर्च वढ़े ।

(५) पंचम—यह उद्यमी वर्ष है। परीक्षा में सफलता, परिश्रम में सफलता प्राप्त करे, कार्य सिद्ध हो, सुख प्राप्त हो, मोगलिक कार्य हो संतान मुख हो।

(६) छठें - शत्रु चिता, वाधाएं, धन हानि, कलह, पराजय, पश्चात्ताप हो, संघर्ष

करना पड़े।

- (७) सप्तम-अनुकूल कार्य हो, इच्छित सफलता प्राप्त करे, मांगलिक कार्य हो।
- (८) अब्टम-असफलता, धन एवं मान हानि, कब्ट ऐक्सीडेन्ट, रोग,बहुत दुःख।
- (९) नवम-यह भाग्योदय का वर्ष है। बार्यिक लाभ,सुख, ब्यापार में सफलता इच्छित कार्य में प्रसन्तता, सम्मान प्राप्त हो।
- (१०) दशम-यह सफल वर्ष है। सम्मान प्राप्त हो, विशेष आधिक लाभ, इच्छित कार्य में सफलता, सुख, व्यापार में लाभ।

(११) एकादश — अकस्मात् धन लाभ, सम्मान का पद प्राप्त हो, व्यापार में अच्छा लाभ, आर्थिक चिंता का समाधान हो।

(१२) द्वादश---यह दुर्भाग्य का वर्ष है। व्यर्थ का खर्च, कर्ज बढ़े, झूठी निदा, मानिसक चिता, इच्छा तृष्ति के लिए अनावश्यक व्यय, आधिक चिता बढ़े। वर्षेश निर्णय

पंचाधिकारियों में जो लग्न को देखे वह वर्षेश होता है। बलवान होने पर भी वह लग्न को न देखे तो वर्षेश नहीं हो सकता। द्रष्टा ग्रहों में जिसकी दृष्टि लग्न पर विशेष हो वह वर्षेश होगा। यदि द्रष्टा ग्रह वल और दृष्टि में समान हों या सब निर्वल हो तो मुन्येश वर्षेश होगा।

# अध्याय १६

# वर्षफल में भाव फल विचार

#### (१) लग्न माव---

लग्न में सूर्य मंगल शनि या ये तीनों या प्रत्येक ग्रह लग्न में हो तो-ज्वर पीड़ा, धन क्षय हो।

लग्न में सूर्य-पित्त ज्वर । मंगल-रक्त विह्न, शीत ज्वर । शनि-वायु मूलक ज्वर । तीनों-त्रिदोंष उत्पन्न करें । पाप युक्त क्षीण चंद्र-ज्वर कफ, वन क्षय ।

#### १६४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

शुभ युक्त पूर्ण चंद्र-मुख हो।

गुरु बुध शुक्र ये प्रत्येक या तीनों-धन लाभ, धान्य लाभ।

लग्ने में सूर्य — वात पित्त रोग हो, स्त्री के शरीर में पीड़ा, मस्तक में कफ रोग, अपने कुटुम्बियों से विवाद और गुप्त चिन्ता। रिव की दशा अंतर्दशा का फल अनिष्ट हो।

चन्द्र—शरीर में विकलता, कफ, क्षय रोग, ज्वर पीड़ा पाप युक्त या दृष्ट हो तो शरीर को नष्ट करे तथा बहुत खर्च करावे।

मंगल-शत्रुओं से विवाद, कठिन वात रोग, फोड़ा, नेत्र और मस्तक में पीड़ा खौसी, उल्टी, स्त्री को कष्ट, राजा से भय, लोहा तथा अग्नि से भय। घर में कलह।

बुध—यल की वृद्धि, स्त्री को सुख, शत्रु का नाश, राज पक्ष से लाम, धन, जन और मित्र लाम, तेज और धैर्य की वृद्धि।

गुर-धन की अति वृद्धि, कीर्ति वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, स्त्री का सुख, मोती, धन, स्वणं लाभ, शत्रु का नाश, शरीर आरोग्य, श्रेष्ठ वृद्धि।

लग्न में मुक्र—विशेष प्रतिष्ठा, धन लाभ, शत्रु नाश, राजा से सन्मान एवं जय, आभूषण लाभ । वंश वृद्धि, उत्सव, ।

शनि—मंद बुद्धि करे, अत्र अय बात पीड़ा, उपवास, स्त्री कष्ट, ज्वर, शिर तथा जठर में पीड़ा, मुख में पीड़ा, मित्रों से वैर ।

उच्च का हो तो पुत्र लाभ, स्वग्रही हो तो शरीर पुष्ट।

राहु — स्त्री को पीड़ा, शत्रु से भय, धन खर्च, विकलता, राजा से भय, भानभंग, सिर या नेत्र में रोग, पुत्र मित्र आदि से कब्ट। राज भय।

केतु—भय, विकलता, चिता, शत्रु से भय, शिर या नेत्र में पीड़ा, राज भय। हीन वल सूर्य—यदि जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश, मुंथेश, वर्षेश, त्रिराशीश इन सब में कोई अधिकार वाला होकर सूर्य हीनवल हों तो त्वचा के रोग, नेत्र रोग करते हैं आलस्य नीचता क्षुद्र वृत्ति से निर्वाह, माता पिता से भी कष्ट।

चंद्र--- पूर्वोक्त अधिकारी होकर चंद्र हीन वली हो तो नेत्र रोग, कार्य नाश, दिख्ता, पराभव, रोगभय, मन में संताप, घर में कलह।

मंगल-उक्त अधिकारी हीन वल मंगल-चंचलता कायरता

वृध — ,, ,, ,, — मित भ्रम, क्लेश गुरु — ,, ,, ,, — धर्मनाश, जीवन में अंत के क्लेश गुक्र — ,, ,, ,, — क्लेश, दु:ख, स्त्रियों से कलह श्रमि — ,, ,, ,, वायु कोष, सेवक से दूख

लग्नेश वली होकर लग्न में —अति सुख, कांति, मध्यम वली हो तो मध्यम फल। अल्पबली — अल्प फल।

लग्नेश केन्द्र या त्रिकोण में बहुत सुख देवे । विजय वृद्धि । ६-८-१२ भाव में रोग मरण, खर्च ।

लग्नेश पूर्ण वली हो तो—सुख, आरोग्य, धन लाभ, मनोविनोद ये सब प्राप्त हों। मध्यवली में सुख धन लाभ आदि प्राप्त हो। हीनवली-विशेष क्लेश और विपत्ति हो।

वर्षं लग्नेश यदि पाप युक्त हो शुभ युक्त न हो तो विवाद, प्रतारण, कदन्न भोजन। जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश, अष्टमेश, वर्षेश मुंथेश ये सभी ग्रह वल युक्त हों ६-द-१२ भाव में न हों तो सम्पूर्ण वर्षे शुभ हो सुख यश धन लाभ हो। ये सब निर्वल हों ६-द-१२ भाव में हों तो दुःख, भय प्रद हो। इन में शुभ की दृष्टि न हो तो सम्पूर्णं वर्ष वशुभ रहे।

लग्न में बुध — बुध वर्षेश हो कर मुंथा युक्त लग्न में हो तो पठन लेखन आदि से लाभ ।

लग्न में गुरु — गुरु वर्षेश होकर पाप ग्रहों से पीड़ित होकर वर्ष लग्न में हो तो धन हानि, राजा से भय हो।

अब्टमेश — गाप युक्त अब्टमेश लग्न में हो और लग्नेश चंद्र युक्त अब्टम में हो तो उस वर्ष रोग शोक आदि से शरीर क्षय हो।

पब्छेश लाभेश —पब्छेश और लाभेश एक ही हो कर लग्न में हो तो उस वर्ष बाहन और राजा से मान मिले।

पाप ग्रह—लग्न में पाप ग्रह हों शुभ दृष्टिन हो तो वह वर्ष मध्यम होता है मनुष्यों से विवाद अधिक हो।

सूर्य — लग्न में कन्या के या सिंह के सूर्य हों और सप्तम या दशम भाव पाप युक्त हो तो कब्ट हो और स्त्री की मृत्यु हो।

अब्टमेश —लग्न में अब्टमेश हो और लग्नेश पष्ठ में हो तो उस वर्प में मृत्यु हो। पाप ग्रह — १, २, ७, १२ घर में पाप ग्रह हों शुन दृष्टि न हो तो अंधा हो।

नीच प्रह—लान में नीच का प्रह हो, लानेश सूर्य से पुक्त हो, तृतीयेश बारहवें हो तो विप का भय हो।

मंगल-लग्न में पाप युक्त मंगल हो, पंचम में चंद्र, लग्नेश अष्टम हो क्रूर पह शनि का योग या दृष्टि हो तो विजली से मृत्यु हो ।

शति चंद्र —लग्न में शनि युक्त चंद्र हो तो स्त्री को कव्ट बात रोग ज्वर स्वास आदि का कव्ट या बंधन हो।

रातृ—लग्न में राहु, पंचम में शनि अष्टम में चंद्र युक्त लग्नेश हो तो बात रोग गुल्म आदि रोग से मृत्यु हो।

अब्दिमेश—लग्न में अब्दिमेश हो तो वात कफ रोग से सरीर क्षय हो, मुख कंठ आदि में रोग हो।

लग्नेश—लग्नेश नीच का लग्न में हो नीच ग्रह से युक्त हो तो शरीर में रोग स्त्री पुत्र को कष्ट हो।

#### १६६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चसुर्य वर्षफल खण्ड

शनि-शनि लग्न या अष्टम में हो और वर्षेश भी शनि युक्त अष्टम हो तो सर्प स्पर्श का कष्ट हो।

सूर्य — लग्न में उच्च का सूर्य हो, गुरु चतुर्थ और मंगल दशम हो तो सब राजा उसके पराक्रम की बडाई करें।

लग्नेश — लग्नेश लग्न में हो कर्क का बलवान् गुरु चतुर्थ में हो और शुनग्रह युक्त दृष्ट हो तो बहुत सुख हो।

शनि, चंद्र-लग्न में शनि युक्त चंद्र हो, नवम गुरु और तीसरे शुक्र हो | तो

पराक्रम और कीर्ति लाभ, संताप वृद्धि हो।

गुरु चंद्र—लग्न में चंद्र युक्त गुरु हो दशम में शुक्र के साथ बुध हो तो उसकी बुद्धि का सर्वत्र प्रकाश हो।

सौम्य या पाप ग्रह—लग्न में ३ सौम्य ग्रह हों तो अनेक सुख हो ३ पाप ग्रह

हों तो दुःख शोक आदि करते हैं।

लाभेश पष्ठेश—लाभेश पष्ठेश एक होकर लग्न में हों तो वाहन और राजा से सन्मान प्राप्त हो।

यदि कोई भी ग्रह लग्न को न देखे तो पंचाधिकारियों में जो सबसे बली हो वह वर्षेश होगा पंचवर्गी बल के अनुसार बल का विचार करना।

अन्य मत है कि वल और दृष्टि में समानता हो और दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी वर्षेश होता है। यदि रात्रि का जन्म है तो जिस राशि पर चंद्र हो उस राशि का स्वामी वर्षेश होता है।

अन्य मत है पाँचों में बल और दृष्टि से पूर्ण कोई न हो तो वर्ष लग्नेश ही वर्षेश होता है।

किसी का मत है कि ऐसी स्थिति में जिसके स्वग्रही, उच्च, नवांश, द्रेष्काण, हृद्य आदि में बहुत अधिकार हों वह वर्षेश होता है।

किसी का मत है कि इन पाँचों में जिसके ३ या अधिक अधिकार मिलें वह

वर्षेश होगा। इनमें जिनके वल और दृष्टि अधिक हो वह वर्षेश होगा।

यदि उपरोक्त नियम से चंद्रमा वर्षेश होता हो तब भी वह वर्षेश नहीं होगा।
ऐसी परिस्थिति में यदि वह चंद्र पंचाधिकारियों में से किसी से इत्थशाल करता हो
तो वह इत्थशाल करने वाला ग्रह वर्षेश होगा।

यदि किसी में चंद्र इत्यशाल न करता हो तब दिन या रात्रि में वर्ष प्रवेश के अनुसार सूर्य राशीश या चंद्र राशीश वर्षेश होगा जैसा कि ऊपर वता चुके हैं। यदि ऐसी परिस्थिति में चंद्र राशीश स्वयं चंद्रमा हुआ तो वही वर्षेश होगा। इसी कारण वर्षेश चन्द्र का वर्णन किया है।

#### वर्ष प्रवेश के पंचांग का फल

(१) तिथि—वर्ष प्रवेश के समय, नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा तिथि शुभ फल प्रद हैं। द्वादशी और रिक्ता तिथि अशुभ हैं।

- (२) वार-वर्ष प्रवेश में चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार, गुक्रवार उत्तम है रिववार मंगलवार शनिवार ये हानिकारक हैं।
- (३) नक्षत्र—वर्ष प्रवेश में अश्विनी, मृग०, हस्त, पुष्य,पुन०, स्वा० और रेवती शुम हैं। कु० रो० आर्द्रा, ज्ये०, मू० श्र० अनु० तीनों पूर्वा तीनों उत्तरा मध्यम हैं।

भर० म० वि० वि० शत० धनि० श्ले० अति निदित हैं जिस वर्ष प्रवेश में भद्रा हो या निदित योग हो वह गुभ नहीं होता।

- (४) लग्न-वर्ष प्रवेश में लग्न शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो या वर्षेश से युक्त दृष्ट हों तो स्त्री पुत्र आदि का सुख होता है आपित्तर्यों दूर हों यदि वर्ष लग्न क्रूर हो या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो धन हानि जनर, भय, रोग आदि हों।
  - (५) लग्नेश—वर्षं लग्नेश सूर्य-पराधीनता व्याकुलता दुःख । चंद्र—परान्न भोजी, धातुक्षीण, स्वजनों से आश्रय हीन । मंगल—रोग, सबसे विरोध और विवाद । चुंघ—विद्या वृद्धि आदि की वृद्धि । गुरु या शुक्र—अति सुख । शनि—कलह उद्देग विकार आदि अशुन फल होते हैं ।

#### वर्षं का साधारण फल विचार

जन्म लग्नेज, वर्ष लग्नेज, अब्टमेज और मुंथेज वलतान् हों ६-८-१२ स्थान में न हों तो पूरा वर्ष गुभ होता है. यश धन और सुख की प्राप्ति होती है। यदि वे ६-८-१२ स्थान में हों तो दुःख और भयदायक हैं।

यदि वे वल हीन हों और शुभ ग्रह की दृष्टि रहित हों तो वर्ष अशुभ होता है। दिअन्माख्य योग — जिस वर्ष में जन्म लग्न तथा वर्ष लग्न एक ही हो तब यह योग होता है जिसका फल कष्ट या मृत्यु है।

जगल्लान विचार--मेप का सूर्य प्रवेश के समय जो लग्न हो उसे जगल्लान कहते हैं।

जन्म लग्न से जिस भाव में सूर्य का मेवाकं प्रवेश हो यदि वह भाव शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो उस वर्ष में उस भाव की वृद्धि होती है। यदि वह भाव पाप युक्त दृष्ट हो तो वर्ष में उस भाव की हानि होती है।

इस कारण यह देखना कि मेवार्क का जो लग्न हो उसे देखे कि वह जन्म लग्न से किस भाव में पड़ा है। यदि वह—

- (१) जन्म लग्न में हो-देह सुख।
- (२) धन स्थान में-धन लाभ।
- (३) तृतीय में -- कुटुम्ब की वृद्धि।
- (४) चतुर्थं में -- मित्र सुख।
- (५) पंचम में---पुत्र प्राप्ति।

#### १६८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

- (६) बष्ठ में -- शत्रु का पराजय।
- (७) सप्तम में--स्त्री सुख।
- (=) अष्टम में मृत्यु तथा रोग भय।
- (९) नवम में ---धन और धर्म की प्राप्ति।
- (१०) दशम में —स्थान, धन और सुख की प्राप्ति ।
- (११) लाभ में --लाभ, सुख तथा घन का संग्रह।
- (१२) व्यय में--दु:ख, दरिद्रता की प्राप्ति ।

#### संक्षिप्त ताजिक फल

जन्म लग्न वर्ष लग्न एक हो—वर्ष कष्टदायक ।
वर्ष लग्न से जन्म लग्न ६-८-१२वें हो—वर्ष कष्टदायक ।
जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश से ६-८-१२ में हो—वर्ष कष्टदायक ।
वर्ष लग्न से छठे स्थान में—सूर्य, शुक्र—दाहिने पाँव में शस्त्र भय ।
लग्नेश सूर्य और चंद्र से युक्त—दमा और खाँसी का रोग हो ।
लग्नेश अस्तंगत या लग्नेश चंद्र से दृष्ट —सरदी और खाँसी हो ।
जन्म में अष्टमेश लग्नस्थ हो और शुक्र शनि ११ या १२वें भाव में हो—हैजे के
रोग से मत्य ।

#### बली ग्रह लक्षण

केन्द्र में ग्रह वलवान होता है। इसमें लग्न में विशेष का से वलवान् होता है। १, १०, ७, ४, ११, ५, ९ इनमें पूर्व क्रम से वली होते हैं।

चन्द्रमा २, ३ स्थान सहित पूर्वोक्त स्थान में रहने से वली होते हैं जैसे २ से ३, ३ से ९, उससे ५ इस क्रम से पहले दिये स्थान से अधिक वली होते हैं।

मंगल तृतीय भाव सहित पूर्वोक्त भावों में रहने से पूर्व कथित अधिक वली होता है जैसे ३ से ९, ४, ११, ४, ७, १०, १ यथा क्रम वली हैं।

६--- १२ भाव अग्रुभ हैं शेष ग्रुभ हैं। ये अग्रुभ भाव भी यदि उस भावस्थ ग्रह के दीप्तांश को अति क्रमण किया हो तो अग्रुभ नहीं है।

जो ग्रह जन्म में बली हों परन्तु वर्ष प्रवेश में वलहीन हों तो ग्रह वर्ष के अन्त में अशुभ अर्थात् वर्ष के प्रथम भाग में शुभ होते हैं। यदि जन्म में हीन वली हों वर्ष में सबल हों तो वर्ष में पहिले अशुभ फल देते हैं पीछे शुभ फल देते हैं। जन्म और वर्ष में समान बल हों तो सम्पूर्ण वर्ष भर शुभ फल देते हैं। यदि जन्म और वर्ष में निर्वेल हों तो पूरा वर्ष अशुभ होता है।

मंगल — नीच का मंगल लग्न में पाप युक्त दृष्ट हो तो उस वर्ष में स्थियों को विशेष कर कष्ट होता है।

सूर्य मंगल-सूर्य और मंगल के साथ शुक्र लग्न या न्यय में हो तो नेत्र रोग हो।
पाप प्रह—लग्न, घन, सप्तम वा न्यय में पाप ग्रह हो शुभ दृष्टि न हो तो अन्ध
दोप होगा।

स्रानेश—मुंथा युक्त वर्षे स्रानेश केन्द्रेश ४-- घर में हो तो सरण हो। रुग्नेश—स्रानेश नीच में हो अब्टमेश अस्तगत हो तो शरीर का क्षय और शुरू हो।

लानेश--लानेश और अष्टमेश दोनों एक होकर ४-६-द या १२ स्थान में

हो तो मरण हो।

पाप ग्रह--- १, ७, ८ घर में पाप ग्रह हो तो चीर अग्नि या शस्त्र का भय हो। अष्टमेश---अल्टमेश वर्ष लग्न में हो लग्न सूर्य से दृष्ट हो लग्नेश निर्वल हो तो शस्त्रघात, कष्ट व मरण तुल्य पीड़ा हो।

सूर्यं - लग्न में सूर्यं, अष्टम में शुक्र वा सप्तम में कन्या राशि पर पाप ग्रह हो

तो स्त्री संग वा अकस्मात् सन्तान की मृत्यु हो।

लग्नेश—लग्नेश केन्द्र में हो या उच्चग्रह केन्द्र में हो और यदि लग्नेश या उच्चग्रह की मित्र दृष्टि हो तो वह धनवान् प्रतापवान् हो सार्व भीम पद प्राप्त करे।

जन्म लग्नेश या वर्ष लग्नेश अधिक वली गुन ग्रह युक्त हो और वर्ष लग्न को

देखता हो तो अरिष्ट दूर कर गुभ फलदायक है।

लग्नेश-जन्म लग्नेश वर्ष लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हो तो धर्म कर्म की

प्राप्ति होती है सब अरिष्ट दूर हो।

लानेश—वलवान् लग्नेश त्रिकोण में हो त्रिराशि पति केन्द्र में हो क्रूर ग्रह की वृष्टिन हो तो निरन्तर मुख मिले अरिष्ट दूर हों।

लग्नेश—वली लग्नेश केन्द्र में शुभ युक्त या दृष्ट हो तो गुप्त सुख मिले धन

लाभ, अरिष्ट दूर हो।

लग्नेश-लग्नेश केन्द्र या पंचम में शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो हो सुख, स्त्री सन्तान का सुख, वस्त्र-भूषण प्राप्त हो अरिष्ट दूर हो।

लग्नेश-जन्म लग्नेश वर्ष में अष्टम क्रूरग्रह युक्त या दृष्ट हो तथा अष्टम और

कर्म भाव को देखता हो तो उस वर्ष में शस्त्राघात से मृत्यु हो।

लग्नेश—वर्ष लग्नेश अस्त हो, जन्म लग्नेश वर्ष मुण्डली में छठे हो और जन्म लग्न से अष्टम लग्न वर्ष लग्न हो उस पर मंगल वैठा हो तो उस वर्ष मृत्यु हो।

# (२) धन माव में ग्रह फल-

चन्द्रमा, बुध, गुरु, गुक्र—धन लाभ, राज्य सुख ।
सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु —धन हानि ।
शनि—राजा से भय, कार्य हानि ।
धन में सूर्य — कुटुम्ब से विरोध, राजा, अग्नि, चोर से भय, पशुओं को पीड़ा,
पैट में रोग, धन हानि, आपत्ति ।

धन में चन्द्र-कुटुम्ब व मित्र जनों से लाम,धन की प्राप्ति, शत्रु नाश, नेत्र पीड़ा

राजा से सुख, आरोग्यता, स्वेत वस्तुओं से धन लाभ।

१७० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

धन में मंगल—विरोध, सूर्य, अग्नि से भय, सिर में पीड़ा, द्रव्य नाश, स्त्री के अाँख में रोग, मनोरथ पूर्ण न हो, राजा से भय, शोक, मोह।

धन में बुध—द्रव्य से लाम, कुटुम्बियों से जय, शत्रु नाश, मान और यश की वृद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सुख हो।

धन में गुरु—धन आदि का सुख, पशुओं की प्राप्ति, राजा से लाभ, मित्र मिलाप, सज्जनों की संगति, वस्तुओं की प्राप्ति, भाइयों से आनन्द, शरीर पुष्ट।

धन में शुक्र—धान्य और धन का लाभ, म्लेच्छ जाति से सुख, पशुओं का घर में सुख, मित्रों की वृद्धि, भाइयों की वृद्धि, शरीर में तेज की वृद्धि, शत्रु नाश।

धन में शनि—स्थानान्तरण, गमन, शरीर में पीड़ा, शत्रु वृद्धि, नेत्र मुख या उदर में पीड़ा, कफ विकार, कुटुम्बसे विरोध,धन नाश,राज भय,स्त्री पुत्र आदि की चिता।

धन में राहु—राजा से भय, नेत्र और उदर में पीड़ा, अपवाद (कलंक), धन नाश, चिता, चित्त में खेद, किसी नीच से लाभ।

धन में केतु—-राजा से भय, धन हानि, नेत्र तथा पेट में पीड़ा, भय दुःख, निंदा, लड़ाई का दुःख।

धन में सूर्य-जन्म में सूर्यं लग्न में हो,वर्ष में दूसरे भाव में हो तो धन सुख देता है।
गुरु---यि गुरु २--७ स्थान में पाप युक्त हो तो राजदण्ड हो। यदि धन स्थान
गुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो गुभ फल धन आदि देवे।

गुर-जन्म कुण्डली में गुरु लग्न को देखे और वर्ष में वली होकर वर्षेश हो तो विना प्रयास से अनेक प्रकार से धन लाभ हो।

गुष-जन्म कुण्डली में गुरु जिस भाव का स्वामी हो वर्ष कुण्डली में यदि उसी भाव में आ जाय और वर्ष लग्नेश से इत्यशाल हो तो उस भाव का सुख होता है।

वैसे ही जन्म से गुरु जिस भाव को देखे, वर्ष में गुरु वर्षेश होकर उसी भाव को देखे तो उस भाव का उत्तम सुख होता है।

गुरु २ भाव में शुभ युत दृष्ट हो या वर्ष में भी मुन्था की राशि को देखता हो तो विशेष रूप में राजसुख हो।

जन्म में गुरु जिस राशि में हो वह राशि यदि वर्ष में लग्न हो और गुभ ग्रह से या लग्नेश से दृष्टयुत हो तो आरोग्य और धन को देता है।

गुर जन्म में धन भाव में हो, वर्ष में वर्षेश होकर जिस भाव में हो उस भाव का आश्रम जेकर लाभ प्रद होता है। जैसे लग्न में हो तो अपने से धनवान हो क्योंकि लग्न से आत्मा का विचार होता है। धन भाव में हो तो कुटुम्ब में, तीसरे में सहज से, चौथे में माता, वाहन, घर आदि से और जल से धन कहना।

जन्म में धनेश और वर्ष में वर्षेश होकर गुरु यदि धन भाव में हो तो सोना चाँदी का लाभ, तीसरे में भाई आदि से लाम, चौथे में माता वाहन भूमि से, पांचवें में मित्र और पुत्र से, छठे में शत्रु से, सातवें में स्त्री से, आठवें में मरण से, नवें में धन लाभ का मार्ग, दसवें में राजा से, ११ में राजा के वंश से लाभ,वारहवें में खर्च कराता है। जन्म कुण्डली में द्वितीयेश गुरु यदि वर्ष में दूसरे भाव में हो और लग्नेश के साथ इत्थशाली ही तो वर्ष भर धन लाभ होता है। यदि गुरु के साथ पाप ग्रह का इश्चराफ होता हो तो धन-धान्य का नाश होता है।

बुध-जन्म में पष्ठेश बुध वर्ष में भी पष्ठ हो तो थोड़ा लाभ देता है (यह योग जिसका १ या ११ जन्म लग्न हो उसकी जन्म कुण्डली में हो सकता है)।

शुक्र--जैसा गुरु के बारे में कहा गया है यदि शुक्र वर्षेश हो तो बहुत द्रव्य और धन प्राप्त हो।

इसी प्रकार युंघ यदि वलवान होकर धन भाव में हो तो लेखन कार्य से या ज्ञान से (उद्योग) से धन होता है।

या गुभ ग्रह सब जन्म लग्न में हों वर्ष में दूसरे भाव में पढ़ें तो धन लाभ हो। शनि—डितीय स्थान स्थित शनि यदि गुरु से युक्त हो तो भ्रातृ सुख होता है। यदि डितीय स्थान स्थित गुरु युक्त शनि पर गुम ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत ऐश्वयं होता है। पाप ग्रहों के संयोग या दृष्टि से फल विपरीत होता है।

धनेश-जन्म में धन योग करने वाला ग्रह और धनभावेश दोनों अस्तंगत हों

तो धन का नाश हो और दूसरे के रक्षित धन का कलंक हो।

धनेश बली जन्म या लग्न में धन में हो तो धन लाम हो, यदि पाप ग्रह से आक्रांत (धिरा हुआ) या निर्वल हो तो अनेक प्रकार द्रव्य नाश हो।

सहम-अर्थ सहम, बुध, शुक्र, गुरु से युक्त या दृष्ट होकर धन भाव में ही हो

तो विशेष धन होता है और अपने कुल में राज्य पाता है।

धन सहमेश और धन भावेश ये दोनों यदि शुभ ग्रहों से गित्र दृष्टि से देखे जायें तो विना प्रयास लाभ हो। यदि वे दोनों शुभ ग्रहों से शत्रु दृष्टि से देखें जायें तो प्रयत्न से धन लाभ हो।

धन में धनेश — लग्नेश और धनेश का मित्र दृष्टि (३, ४, ९, ११) से इत्यशाल होने पर अनायास धन लाभ होता है। उन दोनों में इश्वराफ योग होने पर अन्याय से धन नाश होता है।

वर्णेश बुध--वुध वर्णेश होकर दूसरे स्थान में शुभ युक्त दृष्ट हो तो व्यापार से लाभ हो।

धनेश-धनेश पाप युक्त हो, धन भाव में नीच का पाप ग्रह हो तो उस वर्ष अनेक प्रकार से धन की चिन्ता रहती है।

पाप ग्रह—धन और ब्यय भाव में पाप ग्रह हो, अञ्चम में पाप ग्रह गुक्त गुमा ग्रह हो तो वृत्ति और धर्म का क्षय हो, अपवाद हो।

चन्द्र—धन स्थान में चन्द्र लग्नेश से युक्त या दृष्ट हो, लाभेश वली हो, अष्टमेश

निर्वेल हो तो अन्य प्रहों से किया हुआ सब अरिष्ट दूर हो।

गुरु— धन स्थान में गुरु, नवम चन्द्र शुक्र हो तो सर्व कार्य की सिद्धि होकर अरिष्ट दर हो। भाग्योदय हो।

शनि-—दूसरे या लाभ स्थान में शनि स्वक्षेत्री हो उस वर्ष अफीम के व्यापार से लाभ ।

तृतीय माव के ग्रह फल

तीसरे में—रिव, श्वनि, मंगल-धन, धर्म, राज्य या लाभ में ये पाप ग्रह वली हों तो-भूमि लाभ, ग्रुभ ग्रह-सुख, धन, पुत्र, सम्मान, विनोद, लाभ, चन्द्र-पूर्ण हर्प।

तृतीय में सूर्य—सहोदर भाइयों को पीड़ा, पराक्रम, राजा की कृपा, लक्ष्मी की प्राप्ति, शत्रु नाश, कीर्ति की बृद्धि, आरोग्य, कार्य सिद्धि।

तृतीय में चन्द्र-भाइयों को सुख देवे, धन की प्राप्ति, पुण्य का उदय, गुप्त सुख प्रतिष्ठा की वृद्धि, धर्म में वृद्धि, शत्रु नाश, अधिकार प्राप्त, उत्सव।

तृतीय में मंगल — भाइयों को कष्ट, वाहन सुख, शत्रु नाश, धन लाभ, राजा से तथा मित्रों के पक्ष से जय, मान बढ़े, रोग दूर, घर में महोत्सव।

तृतीय में ब्र्ध—सम्पूर्ण संताप दूर, मान तथा यश की वृद्धि, धन लाभ, पुत्र सुख। लाभ-हानि, सुख-दु:ख, मित्र-शत्रु, सब समान भाव से स्थित।

तृतीय में गुरु—राजा से जय,यश की वृद्धि, धन-धान्य वस्त्र की वृद्धि,धर्म में प्रीति स्त्री व माता को सुख,कार्य की वृद्धि, मित्र और भाइयों का समागम, सेवा से सुख।

तृतीय में शुक्र-परस्पर सहोदर भाइयों में अनेक प्रकार का सुख, धन लाभ, यश बढ़े, परोपकार करे, धन की फिजूलखर्ची, स्वजनों से विवाद, मध्यम पराक्रम, उपद्रव, कुछ चिन्ता।

तृतीय में गनि—राजा की कृपा, भूमि, धन का लाभ, भोग लाभ, पराक्रम, सहोदर के अंग में रोग की वृद्धि या भाइयों में विरोध, चिंता।

तृतीय में राहु—धन पुत्र लाभ, मनुष्य राजा के समान हो, पशु तथा वाहन सुख, स्वजनों को पीड़ा आरोग्य, शत्रु का क्षय।

तृतीय में केतु-पशुओं का सुख, धन व पुत्र सुख, राजा के समान, भाइयों को पीड़ा। तृतीय में सूर्य या शुक्र — सबल सूर्य या सबल शुक्र वर्षेश हो पाप युक्त दृष्ट न हो तो सहोदरों से परस्पर सुख हो, विपरीत से, अर्थात् ये निवंल होकर पाप युत दृष्ट हों, शुभ युत दृष्ट न हों तो भाइयों में कलह।

तृतीय में गुरु—गुरु को तृतीयेश से इत्थशाल होता हो तो सहज से सुख हो। तृतीय में चन्द्र— मंगल युक्त चन्द्र तींसरे हो और गुरु से युक्त या दृष्ट न तो सहज से कलह हो।

तृतीय में मंगल—मंगल १० या १९ राशि में हो कर सहज में हो या बुध ९ या द राशि का तीसरे भाव में हो, इन दोनों योगों में शुभ ग्रह का योग दृष्टि हो तों सहोदरों से परस्पर आनन्द व अनेक सुख।

तृतीय में बुध शुक्र — जन्म लग्नेश और वर्ष लग्नेश वुध और शुक्र हो, सवल होकर तीसरे भाव में हो और गुरु वलवान हो तो सहोदर वन्धु वांधवों को सुख।

मुक्र — मुक्र यदि सवल चन्द्र की राशि में हो और जन्म वर्ष काल में पंचाधि-कारी में हो तो सहज़ बंधु गण की वृद्धि हो। तृतीयेश—वर्षं का अधिकारी होकर यदि तृतीयेश तृतीय में हो या वर्ष लग्नेश से उससे इत्थशाल योग होंता हो तो सहोदर से परस्पर सुख हो।

तृतीयेश-सहजेश को पाप ग्रह से इशराफ योग होता हो और सहज भाव में हों तो कलह हो।

तृतीयेश-सहज स्थानं यदि पाप ग्रह युक्त हो और सहजेश तथा भ्रातृ सहमेंशः की दृष्टि सहज पर नहीं पड़ती हो तो सहोदर को दुःख होता है।

इसी प्रकार भ्रातृ सहमेश में पाप ग्रह हो, उसपर सहजेश तथा भ्रातृ सहमेश की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो भी सहज को क्लेश होता है।

तृतीयेश जिस स्थान में हो वहाँ से वर्षेश यदि सप्तम में हो, वर्ष लग्नेश।, सहजेश से सप्तम में हो तो सहोदरों से विवाद हो। और जन्मकाल में सहजेश सहज भाव में हो वर्ष में भी वैसे ही सहज में हो, गुम दृष्टि हो तो सहोदरों से सुख हो।

यदि वर्ष लग्न से सहजेश वर्षेश होकर अस्तंगत हो तो कलह हो।

अथवा रिव शुक्रमें से एक ग्रह सहजेश तथा वर्षेश होकर अस्तंगत हो तो कलह। अथवा वर्षेश को सहजेश से इसराफ योग होता हो तो शारीरिक क्लेश, अपने परिजन और सहोदरों से झगड़ा हो।

गुरु-हीन वल गुरु तीसरे हो तो भाइयों से विरोध हो।

र्षान-यदि १ याँ द राशि में होकर सहज में हो तो सहज को निश्चय रोग हो। मंगल-मंजल यदि ३ या ६ राशि में रहकर तीसरे भाव में हो तो सहज को रोग हो।

तृतीयेश-तृतीयेश तीसरे में वर्षेश युक्त हो और लग्नेश भी हो तो भाइयों से बहुत सुख हो।

यदि तृतीयेश या वर्षेश की दृष्टि तृतीय पर न हो, और उसमें पाप ग्रह हो या तृतीय पाप युक्त हो तो भाइयों से दुःख हो।

वर्षेश मंगल केतु—वर्षेश मंगल और केतु युक्त तीसरे हो तो वहुत कष्ट हो, शत्रु का भय, वात रोग हो।

तृतीयेश--तृतीयेश तीसरे घर में या केन्द्र त्रिकोण में हो, शुन ग्रहों की दृष्टि हो तो अग्नि भय हो।

पाप ग्रह-तीसरे छठे पाप ग्रह हो तो वन्धु वर्ग से सुख हो।

तृतीयेश — तृतीयेश शत्रु गृही हो, शत्रु पति तृतीय में हो तो भ्राता से शस्त्र द्वारा सिर मे आघात होगा।

तृतीयेश तृतीय में हो और बुध गुरु यदि शुक्र के साथ हों तो सम्पूर्ण अरिष्ट दूर हो, यद्यपि सप्तम भाव के हों तो भी जय करते हैं।

शुक्र—तृतीय में शुक्र, नवम में गुरु, लग्न में चन्द्र और शनि हो तो महान कीर्ति व धन लाभ हो, ऐश्वर्य बढ़े अरिष्ट नाश हो। '१७४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

गुरु — गुरु तीसरे घर या लग्न में हो लग्नेश व सौम्य ग्रह से युक्त हो तो धन संतान की वृद्धि शत्रु का नाश हो।

वर्षेश मंगल--वर्षेश मंगल तीसरे स्थान में हो या उच्च का हो या केन्द्र त्रिकोण में हो तो धन लाभ हो राजा तुल्य हो। अरिष्ट नाश हो।

पाप ग्रह—पापग्रह ३-६-११ घर में हो सौम्य ग्रह केन्द्र में पाप ग्रह रहित हो तो सुख, कीर्ति, पुत्र, धन वस्त्र रत्न आदि प्राप्त हो ।

ज्तीयेश-- तृतीयेश तृतीय में हो बुध गुरु शुक्र यदि एक स्थान में हों तो सम्पूर्ण ग्रहों का अरिष्ट दूर होता है यदि सप्तम में हो तो विजय करते हैं।

णुम प्रह—तृतीय में वृघ गुरु शुक्र युक्त हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट दूर हो यदि ये सप्तम में हों तो भी जय करते हैं।

#### चतुर्थं माद का फल

चतुर्थं में पाप ग्रह-सुख व धन का नाश हो, रोग हो, शंझट व अधिक भय हो। चतुर्थं में शुभ ग्रह—नाना प्रकार के सुख हों।

चतुर्य में पाप युक्त दृष्ट निर्वेल चन्द्र-क्लेश, रोग हो।

चतुर्थं में गुभयुत दृष्ट वली चन्द्र—सुख प्रद हो ।

चतुर्थं में सूर्य-पशुत्रों को पीड़ा, खेती के काम में हानि, शरीर में पीड़ा, राजा से भय, माता को कब्ट, पेट तथा छाती में पीड़ा, मित्रों से वैर, वाहन से भय देह दुवंल हो।

चतुर्थं में चन्द्र—राजा से जय, कृषि से लाभ, शरीर में सुख, व्यापार से लाभ, वाहन का सुख, धन प्राप्ति, शत्रु नाश, पुत्र की वृद्धि, स्त्री सुख, पशु धन से लाभ, आनन्द।

चतुर्थ में मंगल-अग्नि भय, मस्तक में पीड़ा, विफलता, क्लेश, खेती में हानि, ज्यापार से हानि, परदेश भ्रमण, कुटुम्ब से दुःख, पशुओं का मरण, मित्रों से विवाद, संकट।

चतुर्यं में बुध--सुख, धन लाभ, मित्र मिलाप, चौपाये धन का आगम, सुवर्ण भूमि वाहन लाभ, राजा से मान, स्त्री को सुख।

चतुर्थं में गुर-वाहन सुब, व्यापार में लाभ, राजा से जय, बेती से अधिक लाभ, स्त्री पुत्र चातृ सुब, विद्या की प्राप्ति, धन लाभ।

चतुर्य गुक्र — कृषि और वाहन मुख, राजा समान मुखी हो, आरोग्यता, भूमि, सुवर्ण लाभ, मान प्राप्ति, मित्र आदि से सुख।

चतुर्थ में शनि—गुप्त चिता, रोग, पशुओं को पीड़ा, मातृ पक्ष में रोग, प्रवास, धन क्षय, खेती से हानि, स्त्री चिता से दुःखित, निंदा, लोह अग्नि से भय, परदेश जाने की चिता।

चतुर्य राहु-वाहन नाश, राजा से भय, कफ पीड़ा, वात रोग, विदेश भ्रमण, चौपायों का नाश, चिंता, दु:ख स्वजनों से विवाद, शरीर दुर्वल ।

चतुर्थ केंतु-मन में दुःख, कफ एवं वादी की पीड़ा, शरीर दुर्वल, विदेश भ्रमण, राजा पक्ष से भग, वाहन से भग।

चतुर्थं सूर्य-पाप युक्त या दृष्ट-पिता को पीड़ा !

चतुर्व चन्द्र-पाप युक्त या दृष्ट-माता को पीड़ा।

चतुर्थं शनि-शनि सूर्य युक्त हो-पिता से अपमान तथा अत्रुता कलह।

इसी प्रकार जन्म में चन्द्र जिस राशि पर हो उस राशि में यदि वर्ष में शिन हों तो माता के साथ विरोध कलह ।

जन्म में चतुर्थ में जो राशि है वह चतुर्थ भाव का पद कहलाता है। वहाँ वर्ष में शित और मंगल ये दोनों पद में हों शुभ दृष्टि न हो तो माता पिता को क्लेश हो। चतुर्थ में—चन्द्र युक्त रिव हो और पाप दृष्ट हो तो पिता को दु:ख।

यदि सूर्य या चन्द्र में से किसी एक के घर में शनि हों तो माता पिता से विवाद हो। सूर्य के गृह में पिता से चन्द्र के गृह में माता से विवाद।

चतुर्येश-यदि सुख भाव में हों तो माता पिता को सुख।

या वली चतुर्थेश लग्नेश से इत्थशाल करता हो तो माता पिता को सुख होता है। वर्ष और जन्म में चतुर्थेश यदि बलहीन हो तो माता पिता को अनिष्ट।

या मातृ सहम पितृ सहम पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो मुंथा से चौथे स्थान में हो तो माता पिता का नाश होता है।

यदि मातृ सहमेश अस्तंगत हो पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो माता पिता का नाश होता है।

चतुर्थं में-प्रहम-मातृ सहम व पितृ सहम लग्नेश से इत्यशाल करता हो तो आता पिता को सुख।

.मातृ सहम या पितृ सहम चौषे घर में हो तो भी माता पिता को सुख हो। यदि मातृ सहम या पितृ सहम पाप ग्रह से इत्थशाल करता हो तो माता पिता को विपत्ति, यदि शत्रु से इत्थशाल योग करता हो तो भय होता है।

चतुर्यं सूर्य-वली वर्षेश सूर्य चतुर्थं में हो तो पूर्वजों का उपाजित स्थान या कोई अधिकार मिले।

गुर-चतुर्थ में कर्क का गुरु वलवान् हो शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट <mark>हो और</mark> -लग्नेश हो तो शुभ फल हो सुख हों।

शनि-चतुर्थ में शनि दशम में मंगल हो धनेश नीच का वक्री होकर अस्त हो गया हो तो माता पिता का क्षय हो ।

पाप ग्रह — पाप ग्रह ४ - द - १२ वें हों तो आम वात कफ स्वांस से शारीर में अलेश हो।

१७६: सिचत्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

चतुर्थेश—चतुर्थेश शुभ ग्रह युक्त वली हो और लग्नेश लाभेश से युक्त हो तो बाहन लाभ और शरीर सुख हो।

पाप ग्रह-वर्ष या जन्म में चौथे में पाप ग्रह हो तो पुत्रों को अरिष्ठ हो। इसी

प्रकार पंचम घर चतुर्थेश युक्त हो तो वर्ण मंद फल हो।

चतुर्थेश—चतुर्थेश केन्द्र में हो जन्म लग्नेश चौथे हो तो राजा से धन और सुख प्राप्त हो।

उपरोक्त ग्रह चंद्र युक्त हो तो पुत्र का भी सुख हो।

चतुर्थेश — चतुर्थेश वलवान होकर चतुर्थ में बुध गुरु युक्त या दृष्ट हो तो सुख हो धन प्राप्त हो सब अरिष्ट दूर हो।

चतुर्थेश-चतुर्थेश जन्म में पूर्ण वली हों या केन्द्र त्रिकीण में शुभ ग्रह हो ती

माता को सुख हो धन यश मिले शत्रु नाश हो।

चतुर्थेश-चतुर्थेश यदि ६--५-१२ भाव में पाप युक्त हो अथवा अस्त होकर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उस वर्ष में माता को अनेक रोग व माता का क्षय हो।

चंद्र—लग्न से चतुर्थ स्वक्षेत्री चंद्रमा या शुक्र हो उस वर्ष में नवीन घर वनता है। चतुर्थेश—चतुर्थेश अस्त होकर शत्रु क्षेत्री हो तो उस वर्ष घर में आग लगे।

#### पश्चम माव में ग्रह फल

मुभ ग्रह-पुत्र सुख, धन लाभ, आनन्द।

पाप ग्रह-पुत्र नाश,धन धान्य नाश, वृद्धि नाश, चोर का उपद्रव, रोग, विरोध। पंचम सूर्य-पुत्रों के शरीर में पीड़ा, सुवृद्धि की हानि, शोक, मोह, शरीर में रोग, धन हानि, राजा से भय, परिजनों से विवाद, स्त्री को कष्ट, सुख हीन।

पंचम चंद्र--अपनी वृद्धि से जय की प्राप्ति, मित्र से लाभ, संतान सुख, गौरक

स्त्री सुख, विजय, मान, धन लाभ।

पाप दृष्ट हो तो—पुत्रों के शरीर में रोग। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो—पुत्रों को सुख हो।

पंचम मंगल-पुत्रों को पीड़ा, शत्रु से विवाद, गुप्त चिता, उदर में पीड़ा, बुद्धि नाश, अग्निभय और दोक, पुत्र उत्पत्ति, धन लाभ, नौकरों से सुख, सुवर्ण वस्त्र अन्न का लाभ, स्त्री पुत्र और भाइयों का सुख, राजा से मनोरथ की वृद्धि, भाग्योदय यश।

पंचम गुरु—पुत्र की वृद्धि, वृद्धि वल से जय, शत्रु नाश, शरीर सुख, मनोवाँ छित भोग, भूमि सुवर्ण वस्त्र की प्राप्ति, मंत्र विद्या आदि जनित सुख, थेष्ठ वृद्धि ।

पंचम शुक्त — पुत्रों की वृद्धि, भय क्लेश चिंता आपत्तियों का और शत्रु का नाश, धन युक्त, अनेक प्रकार के मंत्र और शास्त्र में अभ्यास, श्रेष्ठ दृद्धि स्त्री पुत्र आदि का सुख।

पंचम शनि-पुत्र कष्ट, पेट में पीड़ा, धन क्षय, राजभय, कष्ट विकलता, खोटी

बुद्धि, स्त्री पुत्र मित्र जनों में पीड़ा।

वर्षे फल में भाव फल विचार : १७७

पंचम राहु--बुद्धि नाश, संतान को पीड़ा, उदर में व्यथा, चिंता क्लेश, पुत्र से सुख, बैर, विग्रह ।

पंचम केतु — बुद्धि नाश, संतान को पीड़ा, पेट में विकार से कष्ट, चिंता, भय क्लेश।

पंचम गुरु—यदि गुरु वर्षेश होकर ५-११ घर में हो तो पुत्र सुख हो। पंचम व्य शुक्र—यदि रिव, मंगल, बुध, शुक्र भी वर्षेश होकर ५-११ घर में हों तो पुत्रसुख हो।

यदि ५-११ घर में रह कर पाप ग्रहों से पीड़ित हो (युत दृष्ट या इत्यवाली हो) तो पुत्र से ही दु:ख होते हैं पुत्रसुख नहीं होता।

पंचम गुरु — गुरु जन्म में जिस राशि में हो यह राशि वर्ष में पंचम में हो और बली हो तो पुत्रसुख हो।

जन्म से गुरु जिस राशि में हो वह राशि वर्ष में वर्ष लग्न हो तो पुत्र लाभ हो। पंचम बुध—यदि मंगल से युत बुध शुभ ग्रह की राशि में स्थित होकर वर्ष लग्न से ४-११ स्थान में हो तो पुत्र सुख हो। ऐसा बुध यदि निर्वल हो तो पुत्रपीड़ा करता है।

जन्म में जहाँ बुध हो यह राशि वर्ष लग्न हो या जन्म में जहाँ गुक्र हो वह राशि वर्ष लग्न हो तो पुत्र लाभ हो।

पंचम शनि मंगल—ऐसे शनि व मंगल जन्म में जिस राशि में हो वह राशि वर्ष में लग्न या पंचम में हो तो निश्चय पुत्र कब्ट करता है।

पंचम चं शु. गु.—चन्द्र गुरु या शुक अपने-अपने उच्च में होकर यदि पंचम में हों तो पुत्रलाभ हो।

पंचम मंगल-पदि मंगल वक्की होकर पंचम हो तो उत्पन्त पुत्र का भी नाझ करता है।

पंचम शुक्र--जन्म में शुक्र पंचमेश होकर वर्ष में पंचम हो और लग्नेश से इत्य-शाल करता हो तो पुत्र देता है।

पंचम शनि—जन्म में शनि जहाँ हो वह राशि वर्ष में पुत्र भाव में हो और पाप ग्रह के अधिकारी ग्रह से दृष्ट हो तो पुत्रपीड़ा हो।

सहम - पंचम भाव बेली हो या पुत्र सहम बली हो या बली पुत्र सहम पंचम में हो तो पुत्रलाभ हो ।

यदि पुण्य सहम पंचम भाव में हो शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो पुत्रलाभ हो। पंचमेश—यदि वली लग्नेश पंचमेश ये दोनों पंचम में हों तो पुत्रलाभ हो। यदि वली पंचमेश पंचम में हो तो प्त्रसुख हो।

वर्षेश-पंचम भाव में वर्षेश शुभग्रह से दृष्ट हो तो पुत्र का अत्यन्त सुख हो।
मं. बु---जन्म में जो गुरु की राशि हो यही राशि वर्ष में पंचम हो और वहाँ
मंगल या वृध वर्षेश होकर पड़ें तो उस वर्ष में अवश्य पुत्रलाभ हो।

१७८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्यकत्र खण्ड

पंचमेश — पाप ग्रहों से आक्रान्त या अस्त हो तो पुत्रों को महाक्लेश हो। शित — जिस राशि में जन्म का शित हो वही राशि वर्ष में पंचम हो तथा विषम राशिस्थ मंगल पंचम में हो तो उस वर्ष पुत्रों की चिता हो। यदि समराशि का मंगल पंचम हो तो पुत्र को पीड़ा हो।

मं.श. चं-मंगल शनिया चन्द्र निर्बेल हो ५ या ११ घर में हो तो पुत्र कष्ट हो।
पंचम गुरु—वर्ष कुण्डली में पंचम या नवम घर में गुरु हो और जन्मराशि से
पंचम नवम या प्रथम गुरु हो तो उस वर्ष में स्त्री के गर्भ रहे पुत्र का जन्म हो।

शनि राहु-पंचम भाव शनि राहु से युक्त या दृष्ट हो तो कमर दुखे।

सप्तमेश पंचम --सप्तमेश वर्ष में पंचम या लग्न में हो और जन्म राशि से ७, ९, ८, ६, ११, ५ घर में गुरु हो तो उस वर्ष निश्चय विवाह हो।

पाप ग्रह-पंचम में पाप ग्रह हो पंचमेश सूर्य के स्थान में हो तो संतान कष्ट हो घन धान्य का नाश हो।

लानेश दशमेश--लग्नेश दशमेश युक्त पंचम में हो तो राजाओं से प्रीत यश धनधान्य लाभ हो।

द्वितीयेश-द्वितीयेश पंचम में हो दशमेश दशम में हो तो शत्रु नाश हो धन धान्य स्नाम हो अरिष्ट दूर हो।

गुरु-जन्म में गुरु जिस राशि में हो वह राशि पंचम हो या वहाँ वर्षेश या बुध या मंगल हो तो पुत्र की प्राप्ति हो।

मुंथा चन्द्र पंचमेश-पंचम में मुंथा युक्त चन्द्र हो पंचमेश युक्त हो या पंचमेश बलवान हो तो अवश्य पुत्र हो।

मुक्त मंगल-पंचम में मुक्त हो और मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो उस वर्ष पुत्र की प्राप्ति हो।

क्रूर ग्रह मंगल चन्द्र—क्रूर ग्रह युक्त मंगल या चन्द्र ४, ७ या १२ भाव में हो तो कलत्र का वियोग हो।

लग्नेश दशमेश—लग्नेश और दशमेश एक हो और पंचम में हो तो धन धान्य लाभ हो, यश बढ़े राजाओं से मित्रता हो।

संतान योग-जिस वर्ष पंचमेश अपने भाव को देखता हो और कोई शुभ ग्रह या मित्र ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो उस वर्ष संतान लाभ का योग होता है पंचमेश पुरुष ग्रह हो तो पुत्र, स्त्री ग्रह से कन्या होने का योग होता है।

जिस राशि पर शनि, राहु और सूर्य हो उन राशियों के अंक जोड़कर ३ का भाग दो। शेष १ से पुत्र २ से कन्या। शेष ० हो तो भी पुत्र होगा।

#### षष्ठ मार्व फल विचार

षष्ठ में पाप ग्रह-धन लाम, सुब लाम। मंगल-अति हर्षे शत्रु नारा। क्षीण चन्द्र-कफ ज्वर, खांसी। शुभ ग्रह-भय कलह, धन नारा।

वष्ठ सूर्य-शत्रु नाग, मातृ पक्ष में पीड़ा, सुख लाभ, व्यापार से लाभ, राजा और मित्र पक्ष से लाभ, स्त्री पुत्र का सुख !

पष्ठ चन्द्र-शत्रु से विरोध या विवाद, नेत्र में पीड़ा, गुप्त चिंता, निरर्थंक व्यय, स्त्री को पीड़ा राजा या चोर से भय, भाइयों से वैर, पीड़ा श्लेष्म, वात व्याधि ।

षष्ठ मंगल-राजा से प्राप्ति, मित्र से लाभ, स्त्री सुख, गत्रु नाश, धन लाभ, मोड़ों आदि का सुख आनन्द।

षष्ठ बुध-रात्रु से विवाद, स्त्री कष्ट, व्या खर्च, शरीर में कष्ट कफ पीड़ा आदि से दु:ख, स्वजनों से विवाद, शत्रु पक्ष की वृद्धि।

पष्ठ गुरु-स्त्री के शरीर में पीड़ा, नेत्र रोग, ज्वर, अतिसार, शत्रु वृद्धि, धन नाश, कूटुम्व विरोध, चिता, धन हानि ।

षष्ठ मुक्र-शत्रु से भय कष्ट, गुप्त चिता, शरीर में रोग, मस्तक और नेत्र में पीड़ा, धन नाश, परिजनों से विवाद, घर में कष्ट।

षष्ठ शनि-भूमि और धन लाम, कीर्ति की वृद्धि, दुःख का नाश, धान्य और अस्त्र का लाभ, राजा की कृपा हो, सत्संग, रोग नाश, पराक्रम बढ़े,स्त्री पुत्र से सुख।

पष्ठ राहु-शत्रु नाश, राजा सम कीर्ति, गी भूमि सुवर्ण वस्त्र का लाभ, धन प्राप्ति, दुःख नाश आरोग्य, स्त्री पुत्र से सुख।

पष्ठ केतु-शत्रु नाश, गी भूमि सुवर्ण वस्त्र का लाभ, धन प्राप्ति, दुःख नाश, राजा के तुल्य हो।

पष्ठ मंगल-जन्म से मंगल पष्ठिश होकर वर्ष में ६ भाव में हो तो रोग होता है।

अदि वैसे ही मंगल को पाप ग्रह से इत्यशाल होता हो तो महान रोग हो शुभ ग्रह
की दृष्टि व योग से कुछ हल्का रोग होता है।

मंगल जन्म में जिस राशि में हो, वह राशि यदि वर्ष लग्न हो और क्षुत दृष्टि (१-४-७-१०) से देखा जाय तो रक्त पित्त रोग होता है अग्नि भय हो या और कोई रोग हो। मुभ दृष्टि हो तो रोग की अल्पता होती है।

मंगल वक्रगति होकर छठे स्थान में पाप पीड़ित हो और वर्षेश भी हो तो स्धिर विकार या पित्त रोग होवे ।

शिन-वक्की और पापाक्रांत शनि वर्षेश होकर छठे हो तो रोग, त्रिदोप जनित रोग भय, शुल, गुल्म रोग, नेत्र रोग, विषम ज्वर भय हो।

जन्म में जिस राशि में शनि हो, वह राशि वर्ष लग्न हो तो रूक्षता रोग, शीत पित्त रोग हो ।

यदि जन्म कालिक शनि की राशि शनि से दृष्ट हो तो कुछ कम फल हो यदि पाप युक्त हो तो मृत्यू हो।

पष्ठ सूर्य-सूर्य पाप पीड़ित वर्षेश होकर छठे घर में हो तो नेत्र शूल आदि नेत्र रोग हो। षष्ठ गुरु—वक्री पाप पीड़ित गुरु वर्षेश होकर छठे हो और चन्द्रमा से कम्बूल योग नहीं करता हो तो बात रोग नेत्र रोग हो ।

पाप युत गुरु अब्टम हो और मंगल लग्न में हो तो आलस्य युक्त सूर्छा रोग,

वेहोशी मुगी रोग हो।

चन्द्र युक्त गुरु अष्टम हो या चन्द्र युक्त मंगल लग्न में हो तो अंग का नाश या अति पीडा हो।

षष्ठ गुक्र-वक्री पाप पीड़ित शुक्र वर्षेश होकर छठे घर में हो तो पित्त रोग हो। यदि पुरुष राशि का शुक्र पष्ठेश से दृष्ट होकर छठे हो तो क्लेब्प (कफ) रोग हो। शुक्र जन्म में जिस राशि में हो वह राशि वर्ष लग्न से छठे स्थान में हो और

उस में सूर्य हो और रोग सहम पाप युक्त हो तो वीर्य दोव से रोग हो।

षष्ठ चन्द्र-पाप पीड़ित चन्द्र वर्षेश होकर छठे स्थान में हो तो कफ रोग हो।

षष्ठ बुध-पाप पीड़ित वुध वर्षेश होकर छठे घर में हो तो वात से उत्पन्न रोग हो।

षष्ठ लग्नेश-जन्म लग्नेश पाप ग्रह हो वर्षेश से क्षृत दृष्टि (१-४-७-१०) से

दृष्ट हो तो रोग हो। यह पाप लग्नेश यदि पाप ग्रुक्त भी हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो।

जन्म लग्नेश और मुंथेश ये दोनों छठें हों पाप युक्त दृष्ट हों निवंल हों तो ज्वर

और शरीर की विकलता आदि अत्यन्त कष्ट देते हैं।

वर्षं लग्नेश, वर्षेश इन दोनों को बब्ठेश से यदि इत्यशाल योग होता हो तो उन

प्रहों की जो धातु हो उसके विकार से रोग होता है।

लग्नेश-वर्ष लग्नेश, मुंथा, वर्ष लग्न ये सव यदि पाप ग्रहों के बीच में हों तो रोग उत्पन्न करते हैं। या षष्ठेश शुभ ग्रह हो षष्ठ में हो तो स्त्री के जरिये रोग प्राप्त हो।

मंगल-जन्म में गुरु और शुक्र जिस राशि में हों उसी राशि में वर्ष में मंगल हो अस्तंगत भी हो तो प्लीहा, शीतला आदि रोग होते हैं और शीत पित्त या सर्दी गर्मी

के रोग या गलगंड रोग होते हैं।

चं. बु.-इसी प्रकार चन्द्र युक्त बुध जन्म कालिक गुरु शुक्र की राशि में हो तो कुष्ट और गंडमाला या भगन्दर रोग हो।

पाप ग्रह-जन्म में केन्द्र में स्थित पाप ग्रह यदि वर्ष लग्न में हो तो रोग हो। युक्र-विषम राशि में गुक्र पर पाप ग्रह की क्षुत दृष्टि हो तो कफ रंग हो।

दिन का वर्ष प्रवेश हो—और जन्म तथा वर्ष कालिक लग्न में सूर्य या मंगल का स्वग्रह हद्दाद्रेष्काण नवांश आदि अधिकार हो तो ज्वर से कष्ट हो। जो लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो परिणाम में सुख होता है।

रात में वर्ष प्रवेश हो और चन्द्रमा शुक्ल पक्ष का हो और वर्ष में मंगल से इत्यशाल होता हो तो रोग नाश हो। यदि वह चन्द्रमा शनि से इत्यशाल करता हो तो रोग बढ़ाता है। इसके विपरीत हो तो विपरीत फल जानना जैसे दिन का वर्ष प्रवेश हो और कुष्ण पक्ष का चन्द्रमा मंगल से मुथशिली हो तो रोग करता है यदि वह चन्द्रमा शनि से मुथशिली हो तो रोग नाश करता है।

ऐसे ही बुध केतु युक्त सूर्य यदि मंगल या शनि के साथ इत्यशाल करता हो तो पूरे वर्ष भर रोग हो।

या जन्म काल में अधिकार प्राप्त बुघ वर्ष में केतु युक्त हो तो पूरे वर्ष मर रोग हो।

मुंथा—यदि मुंथा चतुर्थं या सप्तम स्थान में हो शनि से युक्त या शनि की शत्रु दुष्टि से दुष्ट हो तो शूल पीड़ा होती है।

यदि ४ या ७ स्थान में स्थित मुंथा पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो शूल रोग हो।

रोग का स्थान आदि—रोग कारक ग्रह जिस राशि में जिस नवांश में हो उस राशि या नवांश में जो वली हो उस राशि के स्वरूप गुण धर्म से जो स्थान आदि अगट हो उस से रोग का विकार स्थान आदि जानना।

सूर्य आदि-सूर्य या बक्री गुरु मंगल शनि छठे हो तो बात पित्त विकार से नेव
 रोग हो।

शुक्र-छठे हो तो श्लेष्म विकार से अधिक पीड़ा हो।

त्तीयेश-तृतीयेश छठे हो पाप ग्रह युक्त दृष्ट हो तो कलह व मित्र आत्मीय जुनों से क्लेश हो भाई को कष्ट हो।

सूर्य चन्द्र-सूर्य और चन्द्र पाप ग्रह युक्त ६ या मान में हों तो गज दोष से मृत्यु हो।

उच्च शनि—शनि उच्च का ३ या ६ घर में सौम्य ग्रह से युक्त हो तो लाभ हो सुख प्रताप वढ़े राजा से अर्थ लाभ हो ।

सूर्य-छठे सूर्य, तीसरे राहु हो तो शत्रु और रोग नाश हो कुल की कीर्ति बढ़े। मंगल चन्द्र-मंगल युक्त चन्द्र छठे हो और दशम में शुभ ग्रह युक्त गुरु हो तो सख हो। राजा से अश्व आदि की प्राप्ति हो।

अष्टमेश-अष्टमेश छठे घर में हो चन्द्र क्रूर ग्रह युक्त या दृष्ट हो उस पर गुर की दृष्टि न हो तो मृत्यु हो।

चन्द्र-चन्द्र छठे घर में मकर का हो सिंह राधि में राहु हो तो शिव भी रक्षा करें तों उस वर्ष में अरिष्ट हो मृत्यु हो।

चन्द्र-चन्द्र ६ या द घर में हो और वर्षेश पाप और शुभ ग्रह युक्त ६-द या १ । घर में हो तो कफ विकार हो मृत्यु हो ।

अध्टमेश-प्रष्टमेश छठें हों लाभेश लाभ में हो तो धन मित्र लाभ पुत्रसुख हों अरिष्ट दूर हो।

#### सप्तमभाव का ग्रह फल

सप्तम में-पाप ग्रह युत चन्द्र-रोग भय । पाप ग्रह-स्त्री नाहा (कष्ट) कलह नौकर से भय । शुभ ग्रह-धन लाभ सुख यहा परिवार सुख राज सम्मान ।

#### १८२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षं कल खण्ड

सप्तम सूर्य-स्त्री के शरीर में पीड़ा, अपने शरीर में पीड़ा, शिर में रोग, मार्ग में भय,विवाह, गुदा तथा पैर में पीड़ा, पेड़ू व नेत्र में पीड़ा, विचित्र वाहन प्राप्त हो।

सप्तम चन्द्र-पाप ग्रह से दृष्ट हो तो खांसी ज्वर वात पीड़ा भय, स्त्री को पीड़ा कफ उत्पत्ति से वाधा । शुभ युक्त या दृष्ट हो तो धन लाभ, स्त्री सुख, राजा से प्रतिष्ठा, ग्रामान्तर से लाभ, वाणिज्य या जल मार्ग से लाभ ।

सप्तम मंगल-मार्ग में कष्ट, स्त्री को कष्ट, चित्त में क्लेश, शत्रु से भय, विवाद, देश का छूटना, आत्म पीड़ा, पुत्र या स्त्री को रोग।

सप्तम बुध—स्त्री के साथ सुख विस्नास, प्रतिष्ठा की वृद्धि सुवर्ण वस्त्र जय प्राप्तः हो वाणिज्य से धन प्राप्ति धर्म कार्य में मन, मार्ग से लाभ ।

सप्तम गुरु-स्त्री सुख, निर्भयता, शत्रु नाश, वाहन का सुख, राजा से धन प्राप्ति, वाणिज्य से व्यवहार से और मार्ग से धन की प्राप्ति, सम्मान प्राप्त हो।

सप्तम ग्रुक्र—स्त्री का सुख, भोग विलास का सुख, शरीर सुख, शत्रु नाश, वस्त्र व सुवर्ण लाभ, वाणिज्य से धन प्राप्ति, मान वाहन व धन प्राप्ति।

सप्तम शनि-स्त्री को कष्ट, मार्ग में भय, पशु का मरण, राज्य से भय, विकलता, क्लेश, मिथ्या कलंक, स्थान हानि, धन नाश, रोग, भाई व मित्र को कष्ट।

सप्तम राहु-गुप्त इन्द्रियों में पीड़ा, प्रमेह आदि रोग, विष व अग्नि से पीड़ा, प्रवास, भय, स्त्रियों को कष्ट, चित्त चंचल, स्थानान्तर, अंग में पीड़ा।

सप्तम केतु-विष अग्नि से पीड़ा, गुप्त इन्द्रियों में पीड़ा, स्त्री को पीड़ा या स्त्री से भय प्रमेह वात आदि रोग ।

लग्नेश-जन्म लग्नेश वली होकर वर्ष में सप्तम हो तो स्त्री सुख हो। लग्नेश सप्तमेश का इत्यशाल हो तो भी स्त्री सुख हो।

जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश सप्तम हो और उदित तथा वलवान् हो तो स्त्री सुख हो। सप्तम शुक्र-वली वर्षेश शुक्र सप्तम हो तो स्त्री पक्ष से सुख हो और इस पर गुरु की दृष्टि भी हो तो अत्यन्त स्त्री सुख करता है।

ऐसा शुक्र पंचाधिकारियों में होकर मङ्गल से दृष्ट हो सुख अत्यन्त तो स्त्री करता है।

शुक्र सप्तम में निर्वेल व अस्त हो तो स्त्री से कष्ट हो।

वर्षेश भुक्र सप्तम हों अधिकारी बुध से दृष्ट हो तो अल्प वय की स्त्री से या वैक्या से व्यभिचार हो।

चक्त गुक्र पर अधिकारी या अनिधकारी शनि की दृष्टि हो तो वृद्धा पर-स्त्री से व्यक्तिचार हो।

उक्त शुक्र पर अधिकारी या अनिधकारी गुरु की दृष्टि हो तो विवाहिता नवीन भार्या से संयोग हो तथा शीघ्र सन्तान प्राप्त हो ।

जन्म में मुक्क जिस राशि में हो वह वर्ष में सप्तम हो और मुक्क वर्षेश हो तो स्त्री फाभ हो।

सप्तम शुक्र-शुक्र वर्षेश होकर मङ्गल से दृष्ट हो या मङ्गल वर्षेश होकर शुक्र से दृष्ट हो तो स्त्री लाभ हो।

स्त्री सहम पर मञ्जल शुक्र की दृष्टि हो तो स्त्री लाभ हो या विवाद हो।
सहमेश—स्त्री सहम पर शुक्र तथा सहमेश की दृष्टि से भी उपरोक्त फल हो।
स्त्री सहमेश और सप्तमेश अस्तंगत हो पाप युक्त दृष्ट हो तो स्त्री को कष्ट हो।
जन्म कालिक सप्तमेश वर्ष में स्त्री सहमेश हो तो स्त्री सुख हो।
चन्द्र—यदि जन्म के शुक्र की राशि में वर्ष में क्षीण चन्द्रमा हो तो स्त्री प्रसंग

सुख अल्प हो।

मञ्जल-यदि जन्म के शुक्र की राशि में बली मञ्जल हो तो स्त्री सुख और जत्सव को करता है।

गुर-जन्म के शुक्र की राशि में वर्ष में गुरु केन्द्र त्रिकोण में हो तो स्त्री सुख हो। हिद्य-जन्म के शुक्र की राशि में वर्ष में वर्ष लग्न के हद्दा का स्वामी केन्द्र त्रिकोण में हो तो स्त्री सुख हो।

विवाह सहमेश-जन्म के शुक्र की राशि में वर्ष का विवाह सहमेश केन्द्र त्रिकीण

में हो तो स्त्री प्राप्ति हो।

सप्तमेश-जन्म का सप्तमेश यदि वर्षेश शुक्र से युत या दृष्ट हो तो बहुत विलास सुख युक्त स्त्री सुख हो।

जन्म में सप्तमेश शुक्र हो वह वर्ष में सप्तम हो और वली होकर लग्नेश से

इत्यशाल हो तो निश्चय स्त्री लाभ हो।

सूर्य-सूर्य पंचाधिकारियों में हो तो स्त्री के हेतु चित्त में व्याकुलता रहे। क्षान-शनि सप्तम हो तो कलंक कलह और भर्त्यना हो।

मुन्था-मुंथेश की राशि का गुरु हो वा मुंथा की राशि में गुरु हो वा मुंथा राशि

को गुरु देखे तो विवाह योग होता है।

सूर्यं मंगल युक्त मुन्या सप्तम में हो तथा स्त्री सहम पापाक्षांत हो तो स्त्री व पुत्र से कच्ट होने। उस पर पाप ग्रह की वृष्टि भी हो तो स्त्री पुत्रों से अधिक ही कच्ट होगा।

स्वग्रही या उच्च का चन्द्र मुन्या से सप्तम हो अर्थात् मुन्या मकर में हो चन्द्र कर्क में हो या मुन्या वृद्धिक में हो चंद्र वृष में हो तो विदेश यात्रा होती है। पाप दृष्टि हो तो कष्ट हो। शुभ दृष्टि से सुख पूर्वक यात्रा हो चंद्र कर्क में हो तो जल यात्रा वृष में हो तो स्थल यात्रा हो।

सप्तम गुरु-वर्षेश गुरु पंचाधिकारी होकर सप्तम में हो तो क्रय-विक्रय से धन

लाभ हो।

मुंथा—मुन्था ७ या द स्थान में हो उसपर शनि की दृष्टि हो तो शूल रोग हो।

मंगल चंद्र राहु—सप्तम में मंगल और चन्द्र युक्त राहु हो तो क्लेश हो स्त्री
का धन नाश हो।

# १५४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

सप्तमेश-सप्तमेश केन्द्र में शुम ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो स्त्री का सुख हो अन धान्य का लाभ हो शत्रु का नाश हो पुण्य का उदय हो।

गुरु शुक्र - गुरु और शुक्र अस्त होंकर सप्तम हों लग्नेश नीच का हो तो शस्त्र या अग्नि से मत्य हो ।

मंगल शनि-मंगल शनि के साथ सप्तम हो सूर्य धन में हो चन्द्र वारहवें हो तो अग्नि लगे धन धान्य नाश हो।

राहु चंद्र--सप्तम में चंद्र युक्त राहु हो तो उस वर्ष अधिक कब्ट हो विशेष कर स्थितों को कब्ट हो।

चंद्र-वली चंद्र सप्तम में हो क्रूर ग्रह युक्त दृष्ट न हो तो स्त्री आदि प्राप्त हो अनेक सुख हो।

मंगल-मंगल सप्तम में पाप ग्रह युक्त हो शनि मंगल के स्थान में हो तो कलत्र नाश हो धन की हानि, मार्ग में व्यय हो ।

लग्नेश मुन्येश—जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश, मुन्येश यदि सप्तम में हो क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो अवश्य कष्ट हो।

गुर-सप्तम में गुरु हो, चंद्रमा सिंह में हो मंगल से दृष्ट हो तो सुख और धन का नाश हो स्त्री पुत्र को कष्ट मित्र क्लेश, दाह, कष्ट स्वास रोग हो।

शनि-सप्तम में पाप युक्त शनि हो कन्या का शुक्र लग्न में हो तो कष्ट हो, स्त्री की मृत्यु हो।

सध्तमेश चतुर्येश-सध्तमेश चतुर्येश सप्तम या लग्न में हो शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो ग्रुंगार योग है स्त्री का सुख देने वाला है अपने वर्ग से लाभ, रत्न सुवर्ण प्राप्त हो, भूमि सुख हो कर्म की प्राप्ति हो।

राहु मंगल चंद्र-सप्तम में राहु मंगल और चंद्र से युक्त सप्तमेश हो तो स्त्री का

राहु व वर्गेश-सप्तम में राहु से युक्त सप्तांश वर्ग का स्वामी हो तो अनिष्ट हो, स्वप्न में भी पुत्र नहीं होता कन्या ही होती हैं।

सप्तमेश-सप्तमेश बलवान् होकर केन्द्र में हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो शत्रु का नाश हो सुख, धन-धान्य लाभ हो, पुण्य का उदय हो।

गुरु मंगल-उच्च का गुरु मंगल युक्त सप्तम हो तो राजा से मान प्राप्त हो, धन-धान्य सुवर्ण आदि का लाभ हो।

लग्नेश-सप्तम में लग्नेश हो और सप्तमेश लग्न में हो तो अरिष्ट दूर हो सब अर्थ की सिद्धि हो।

पाप प्रह-प्रदम में पाप प्रह हो अब्टम में शुक्र और चंद्र हो तो रोग से मृत्यु हो। शनि सूर्य-सप्तम सूर्य शनि युक्त हो या अब्टमेश शनि युक्त हो तो सम्पूर्ण अर्थ का नाश करता है।

मंगल सन्तमाया अष्टम मंगल हो तो उस वर्ष में अपयश हो मुत्रेन्द्रिय और सिर में वाघा हो। अष्टम भाव का गृह फल

अष्टम में-पाप ग्रह युक्त चन्द्र-मरण।

पापग्रह-मरण सम कब्ट !

शुभ ग्रह-जिस ग्रह का जो धातु हो, उससे रोग, धन नाश, सम्मान नाश। यदि शुभ ग्रह से इत्थशाल हो तो शुभ फल होगा।

अष्टम सूर्य-वन्धुओं से दुःख, शरीर कष्ट, धन का क्षय, यश नष्ट, स्त्री कष्ट, भूत्र को रोग, व्रण, वात पीड़ा, राजा, अग्नि, विष व सर्प से भय, नेत्र रोग, अनादर।

अध्टम चन्द्र-कष्ट, ज्वर, वमन, उद्दर रोग, कफ विकार, नेत्र रोग, अंग-संग, जल से भय, विवाद, धन नाहा, थोड़ा आनन्द मिले, वृद्धि मन्द, अनर्थ हो ।

अष्टम मंगल-शत्रु से पीड़ा, शरीर में कष्ट, स्त्री को कष्ट, शस्त्र धात, धन नाश, मानसिक चिंता, विकलता, मित्र से विपत्ति, रक्त पित्त प्रकोप, दीनता।

अष्टम बुध-मृत्यु तुल्य कष्ट, कफ और ज्वर का प्रकोप नेत्र में पीड़ा, भय, ख्वराहट। अन्य मतवाले अष्टम वृध का फल अच्छा होना मानते हैं।

अष्टम गुरु-ज्वर, वमन, कफ, पीड़ा, आँख-कान में रोग, शत्रु का भय, स्त्री . कब्ट, द्रण से पीड़ा, परदेश गमन, वियोग, धन खर्च, बुद्धि भ्रब्ट हो ।

अष्टम शुक्र-मृत्यु तुल्य कष्ट, ज्वर आदि की पीड़ा, भय, नेत्र रोग, शत्रु से विवाद, स्त्री पुत्र को पीड़ा, चिंता, प्रवास, धर्म नाश।

अष्टम शनि-मृत्यु, ज्वर पीड़ा, कफ रोग, अपवाद, राज भय, धन हानि, शत्रु से अप-संताप, वादी की पीड़ा, व्यसन, स्त्री पुत्र को क्लेश ।

अष्टम राहु-मृत्यु तुल्य कष्ट, राजभय. ज्वर, अतिसार, कफ वृद्धि विसूचिका, चात रोग, प्रवास स्त्री को कष्ट, वन्धुओं से विवाद, प्राप्त धन का क्षय।

अण्टम केतु-मृत्यु तुल्य कष्ट, राजा से भय, ज्वर, अतिसार कफ, विश्चिका, वात रोग का भय।

अष्टम सूर्य-जन्म में यदि सूर्य शुक्र से मुशरिफ करे और वर्ष में पंचाधिकारियों में होकर केन्द्र में हो तो राज भय या राज रोग से भय।

अष्टम सू. मं. श.-सूर्यं मंगल शनि यदि प या १० घर में हो तो सव.री से गिरने का भय।

अध्यम चन्द्र-यदि चन्द्रमा पुण्य सहम में लग्न में हो सप्तम में पाप ग्रह हो तो मृत्यु, यदि दो पाप ग्रह २-१२ घर में हों तो भी मृत्यु हो। और जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश अध्यम में हो तो मरण।

जन्म और वर्ष में अधिकार पाया हुआ चन्द्र यदि जन्म की वुध आधित राशि में हो, पाप पीड़ित हो तो परदेश गमन हो, लोगों से विवाद और वैमनस्य होता है।

जन्म में जहाँ मङ्गल हो उस राशि में वर्ष में चन्द्र अधिकारी होकर रहे तो रोग हो, गुप्त राज भय हो।

#### १८६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

अष्टम म ज़्ल-म ज़्लल वर्षे में अष्टम हो तो अग्नि शस्त्र या राजा से भय हो।
म ज़्लल यदि दशम हो तो च तुष्पद से पतन और रक्त विकार से रोग।
वर्षे लग्नेश यदि म ज़्लल से पीड़ित हो तो शत्रु या अपने वंशजों से कलह तथा
लड़ाई का भय हो।

मञ्जल यदि १,४,९,२ राशि में होकर वर्ष में अष्टम हो तो मृत्यु देता है। जन्म में मञ्जल जिस राशि में हो वही यदि वर्ष लग्न हो जाय बुध यदि वर्षेताः हो तो वह वर्ष अच्छा नहीं होता।

मञ्जल युक्त चन्द्र ६-६-१२ घर में हो तो मृत्यु।

मञ्जल-मञ्जल युक्त वर्षेश अध्यम हो तो मृत्यु हो।

दिन के वर्षे प्रवेश में वर्षेश मञ्जल सूर्य युक्त हो तो राज भय हो।

मञ्जल वर्षेश होकर निर्वल और पाप युक्त दृष्ट हो तो लोहे की चोट से घाव हो।

यदि वही मंगल अग्नि तस्व की राशि में हो तो आग से जलने का भय हो।

यदि द्विपद राशि में (३-६-७-९ पूर्वार्द्ध राशि में) हो तो क्रूर नर से मरण।

निर्वल मञ्जल वर्षेश होकर दशम हो तो राजा से, मन्त्री से, शत्रु से, मित्र से,

गुरु से भय हो।

वृध-जन्म के मञ्जल की राशि में वृध वर्ष में अधिकारी हो तो रोग हो।
वैसा बृध मञ्जल की क्रूर दृष्टि से दृष्ट हो तो रक्त विकार आदि रोग हो।
वैसा बृध अस्तंगत हो पाप पीड़ित हो तो विदेश से वन्धन मरण।
पाप ग्रह से पीड़ित बृध यदि क्रूर दृष्टि से मञ्जल से इत्थशाल करता हो तो मरण।
बृध मञ्जल की दशा में हो पाप दृष्ट हो तो धन नाश उपरोक्त दोनों योगों में
यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ होता है।

गुर-वर्ष लग्न से २- द घर में गुरु वर्षेश हो पाप दृष्ट हो तो धन नाश हो। जन्म में ग्रह अष्टम हो यदि वर्ष में पंचाधिकारियों में न हो तो भारी झगड़ा हो। जन्म में गुरु अष्टम हों यदि वर्ष में अधिकार रहित हो उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो विवाद में प्रत्युत्तर देने से जय हो।

जन्म और वर्ष में अधिकारी गुरु जन्म के मङ्गल की रश्हा में हो पाप पीड़ित हो तो लोगों से विवाद होता है।

गुरु पाप युक्त अष्टम में हो और चन्द्र युक्त मङ्गल लग्न में हो तो मूर्छा और तंद्रा रोग हो।

अष्टम शनि-शनि अष्टम हो अष्टमेश से इत्यशाल करता हो तो मृत्यु हो। शुभ ग्रह से इत्यशाल होने से अशुभ योग अनिष्टकर नहीं होता।

जन्म से अष्टमेश शिन वर्ष में भी अष्टमेश होकर लग्नेश से क्रूर दृष्टि से इत्यशाल, करता हो तो तत्काल मृत्युदायक होता है।

जन्म और वर्ष का अधिकार पाया हुआ पाप पीड़ित चन्द्र यदि शनि के पढ़ (राशि) में हो तो स्पष्ट रूप से विवाद होता है। लग्नेश –लग्नेश मुंथेश वर्षेश यदि अष्टमेश हो या अष्टमेश से इत्यशाल करताः हो तो मरण प्रद हो जन्म कालिक दुर्गह मारक ग्रहों की दशा या अन्तर्देशा में उक्तः

फल होगा।

वर्ष लग्नेश निर्वल या अस्तंगत या पाप युक्त हो तो स्त्रियों से विवाद हो। जन्म लग्नेश पाप से पीड़ित होकर अष्टम हो तो रोग व कलह हो। पाप युक्त जन्म लग्नेश यदि वर्ष में अष्टम हो तो मृत्यु हो। जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश अष्टम हो तो मृत्यु हो।

मुन्या-शनि के साथ मुन्या कहीं हो उस पर मंगल की कात्र दृष्टि हो तोः

आत्मघात (अपने हाथ से मृत्यु ) हो !

सहमेश-मृत्यु सहमेश उदित हो ( अस्त न हो ) निवंल हो तो जीवन में मृत्युः

समान कष्ट हो।

पुण्य सहमेश्व यदि पुण्य सहम से अष्टम हो पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मरण हो । या जन्म लग्न से अष्टमेश पुण्य सहम में हो पाप युक्त दृष्ट हो तो मरण हो । जन्म लग्न से अष्टम राशि यदि वर्ष में पुण्य सहम हो पुण्य सहमेश से युक्त हो:

तो मृत्यु हो। सहमेश-या वर्ष लग्न से अष्टम राशि में पुण्य सहम और पुण्य सहमेश भी हो:

तो मृत्यु हो।

पुण्य सहमेश पाप से युक्त हो और अब्टमेश ६-५-१२ घर में हो तो मृत्यु हो। या मुन्था या वर्षेश पाप युक्त हो ६-५-१२ घर में हो तो मृत्यु हो। गुरु-अब्टम, नवम या द्वादश गुरु हो उस वर्ष में तीर्थ यात्रा होती है। लग्नेश अब्टमेश-लग्नेश और अब्टमेश एक होकर अब्टम में हो तो रुघिर विकार:

व शरीर कष्ट हो।

मंगल चंद्र-अष्टम में मंगल और चंद्र हो लग्नेश ६-६ घर में हो तो विष याः

ग्याघ्र से मृत्यु का भय हों।

दशमेश-अष्टम में दशमेश अस्तंगत हो छठे घर में शनि, चंद्र हो तो राजा याः

रोंग से मृत्यु हो या ऊपर से गिरे।

शनि चंद्र-अष्टम में शनि युक्त चंद्रमा हो लग्नेश से युक्त या दृष्ट हो तो उस

वर्ष धन, स्त्री, कुटुम्ब में कब्ट हो अरिब्ट हो।

मञ्जल-मञ्जल द, १ या १० घर में हो तो चौपाये से चोट लगे। लग्नेश-लग्नेश अष्टम हो, गुरु, शुक्र युक्त मञ्जल सप्तम हो अष्टम में चंद्रमाः

हो तो शीतला आदि का रोग हो अरिष्ट हो।

व्ययेश-व्ययेश अष्टम हो अष्टमेश घनभाव में हो लग्नेश निर्वेल हो तो सर्प केः

काटने से मृत्यु हो।

मञ्जल चंद्र-अष्टम में मञ्जल युक्त चन्द्र हो तो गुप्त दुःख हो । सूर्य शुक्र शनि-शुक्र अष्टम में हो वा लग्नेश पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भय वलेष्माः •৭ দদ: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

आदि रोग हो, सूर्यं अष्टम में हो तो नेत्र रोग, शनि हो तो जल से भय, अष्टमेश को पाप ग्रह देखता हो तो मृत्यु हो ।

लग्नेश-लग्नेश अष्टम में अस्तंगत हो, दशमेश छठे और धनेश बारहवें हो तो

दिरद्र करता है।

लग्नेश अष्टम, शनि दश्रम, चन्द्र पंचम, पापयुक्त मंगल दशम में हो तो विष से मृत्यु हो।

सूर्य-सूर्य अष्टम हो, अष्टमेश चंद्र युक्त हो, लग्नेश छठे हो, शनि दशम हो तो

लाठी की चोट से अरिष्ट हो।

गुर-गुरु अष्टम में पापयुक्त हों, शनि युक्त चंद्र बारहवें हो तो राजा से अनेक

कष्ट दण्ड से धन हानि हो।

दशमेश-नीच का दशमेश अष्टम हो, पापग्रह दशम में हो तो उस वर्ष में सुख न हो उसका राज्य हरण हो जायगा।

दशमेश अष्टम हो, अष्टमेश दशम में हो अष्टम क्रूर ग्रह युक्त हो तो अर्थ नाश

हो। राजा से भय हो!

लानेश -लानेश अब्दम में हो अब्दमेश केन्द्र में हो शनि और चंद्रमा छठे हो तों अनेक कब्द हों।

लग्नेश चन्द्र-चन्द्र युक्त लग्नेश अष्टम हो लग्न में पाप युक्त अष्टमेश हो तो

रोग शोक आदि से शरीर क्षय हो।

लग्नेश मुक्र-लग्नेश मुक्र अष्टम में पाप ग्रह युक्त व दृष्ट हो लग्न में मंगल हों -तो तृषा आदि से कष्ट हो ।

गुर चन्द्र-गुर चन्द्र युक्त अब्टम में हो मंगल सप्तम हो, यह खल्लासर योग कव्ट

ंदेने वाला है।

चन्द्र युक्त गुरु अष्टम हो और शनि के साथ मुन्या हो तो मृत्यु हो।
केतु चन्द्र—केतु युक्त चन्द्र अष्टम होया अष्टम पर दृष्टि हो तो स्त्री का वियोग
या मनुष्य का मरण हो।

चन्द्र-केतु युक्त चन्द्र अष्टम हो, अष्टमेश केन्द्र में हो लग्नेश ६ या १२वाँ हो

नो निर्घन हो।

पाप युक्त चन्द्र अष्टम हो नीच का लग्नेश सप्तम हो तो भय, चिंता दुःख 'निरुद्धम करे।

चन्द्र सूर्य मंगल-चन्द्रमा या सूर्य से युक्त मंगल अब्टम हो शनि ७ या ९ स्थान में हो तो उस वर्ष ९वें महीने में अरिब्ट हो ।

चन्द्र मंगल-चन्द्र युक्त मंगल अष्टम हो तो अग्नि आदि से भय खास कास रोग

चात पात आदि का कब्ट हो।

अष्टमेश-अष्टमेश केन्द्र या त्रिकोण में हो तो विष बन्धन आदि से कष्ट, श्वास श्रृंख दाह तन्त्रां आदि रोग हो ।

शनि चन्द्र-शनि और चन्द्र अष्टम हों तो शूल घात धातु क्षय शीतला आदि अनेक रोग हो।

लग्नेश शनि-लग्नेश शनि युक्त अष्टम हो चतुर्थ में वक्री पाप ग्रह हो, पाप

ग्रह को दृष्टि हो तो अनेक प्रकार के दुष्टों से कष्ट हों।

अष्टमेश-अष्टमेश अष्टम हो बलवान् हो लग्नेश सप्तम हो तो शूल दस्त दाह

तन्द्रा आदि रोग से कष्ट हो।

मंगल-मंगल अष्टम हो चन्द्र छठे हो तो शत्रु का उदय घात पात आदि हो। चन्द्र-अब्टम चन्द्र हो या मञ्जल शनि युक्त चन्द्र के वर्ग में हो तो वात कफ से: शरीर क्षय शस्त्र से ज्वर पीड़ा आदि हो।

नीच का ग्रह-जो ग्रह जन्म में नीच का हो वही ग्रह वर्ष में अष्टम भाव में हो

तो सुख धन आदि प्राप्त हो।

५ ग्रह-अन्टम में ५ ग्रह हों या ६ से अधिक नीच युक्त हों तो बच्च से इत होने का कष्ट हो।

वर्षेश बुध-वर्षेश और बुध अब्टम हों शनि मञ्जल पाप युक्त सप्तम में हों चन्द्रः

की दृष्टि हो तो कण्ठादि रोग या मरण हो।

पाप ग्रह-अन्टम क्रूर ग्रह युक्त दृष्ट हो सप्तमेश ४या५ भाव में हो तो मृत्यु हो। लग्नेश-लग्नेश अष्टम हो शनि चन्द्र के स्थान में हो चन्द्रमा पाप युक्त मकर राशि में हो तो कष्ट हो जलोदर रोग हो।

लग्नेश मञ्जल-लग्नेश और मञ्जल अष्टम हो अष्टमेश ६ या १२ भाव में हो:

तो भृत्यादि का घात शत्रु विवाद अरिष्ट हो।

लाभेश-अष्टम में लाभेश हो गुरु चतुर्य हो चतुर्यंश नीच का सप्तम हो तो ४

महिना में अरिष्ट हो।

तृतीयेश-तृतीयेश अष्टम में क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो शरीर पीड़ा हो माई काः

वियोग हो।

व्ययेश-व्ययेश अब्दम हो धनेश व्यय में हो तो स्व जाति में अधिक व्यय हो

ईश्वर की पूजा करे।

पाप ग्रह-अब्टम में एक भी पाप ग्रह शत्रुग्रही हो पाप ग्रह से दृष्ट हो तो. बालक नष्ट हो।

नवम माव का ग्रह फल

नवम में पाप ग्रह-सहोदर को भय, पशुओं को पीड़ा। सूर्य-अति हर्षे प्रद। शुभ ग्रह-धन व धर्म की वृद्धि।

अन्य मत है कि नवम में पाप ग्रह भी शुभ हैं।

नवम सूर्य-धर्म राज्य व यश को बढ़ावे, बन्धुओं को पीड़ा कारक, स्त्री पुत्र से विवाद क्लेश, मति मन्द ।

# -१९० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षकल खण्ड

नवम चन्द्र-भाग्योदय, धन का लाभ, घर में सौख्य, शत्रु नाश, व्यापार में सुख, पुण्य का उदय, यात्रा में सुख, यश की वृद्धि, चित में संतोष,राजा से सम्मान । नवम मङ्गल-पुण्य का उदय, धन का लाभ, प्रतिष्ठा एवं पाप में प्रीति, उद्देग,

अपने जनों से कलह, धन व ऐश्वयं की हानि भी करे।

नवम बुध-धर्म में बुद्धि, राजा से जय, भाग्योदय, कीर्ति की वृद्धि, शत्रुनाश, कार्य सिद्धि में विष्न, उद्देग और स्त्री को पीड़ा भी करता है।

नवम गुरु-अधिक धर्म, सुख प्राप्ति, भाग्योदय, धन लाभ, तीर्थाटन, पुण्य कार्य

भें बुद्धि, स्त्री विलास, मन प्रसन्न, राज सुख।

नवम शुक्र-धर्म की वृद्धि, राजा तुल्य हो, वाहन सुख, गौ भूमि भूषण वस्त्र का

नवम शनि-जाया पुत्र मित्र को कष्ट, धन नाश, पाप बुद्धि, भाइयों से भय

और पीड़ा एवं भाग्य का उदय, राजा से लाभ, कीर्ति, रात्रु नारा।

नवम राहु-दारीर पीड़ा, स्त्री से विरोध, धर्म काम में विलम्ब, पशु व वन्धुओं को पीड़ा एवं अन्य मत से राजा से जय, भाग्योदय, दात्रुनादा।

नवम केतु-धर्म नारा, पशु और भाइयों को पीड़ा, रात्रु नारा, भाग्योदय, राजा

से जय।

नवम सूर्य-वर्षेश सूर्य अधिकार युक्त हो और चन्द्रमा से कम्बूली भी हो तथा
स्वगृह उच्चादि में होवे तो अपनी इच्छा से मार्ग चलना पड़े मार्ग में सुख भी होवे।
यदि सूर्य स्वगृह आदि अधिकार युक्त न हो तो दूसरे की प्रेरणा से गमन होवे, मार्ग
में सुख भी न हो।

नवम चन्द्र-यदि चन्द्र या गुरु जन्म के शनि की राशि में वर्ष में नवम भाव में

पाप युक्त हो तो विना प्रयोजन दीर्घ मार्ग चलना पड़े।

चन्द्रमा बलवान होकर नवम में हो और मुन्था सप्तम हो तो विदेश सम्बन्धी मार्ग चलना पड़े।

नवम मञ्जल-वर्षेश मञ्जल ३ या ९ स्थान में वलवान हो पाप युक्त न हो तो यात्रा गुणदायक होवे चर कार्य भी स्थिर हो जावे अर्थात् कोई भी कार्य अधिक समय तक स्थिर रहता है।

जन्म में गुरु जिस राशि में हो उसी में वर्ष का मङ्गल नवम हो नौकर और

धर्म की प्राप्ति होने वाली यात्रा होती है।

जन्म का बुध जिस राशि में हो उसी में वर्ष का मञ्जल हो और धनेश की दृष्टि उस पर हो तो यात्रा सुख देने वाली होगी।

जन्म का मंगल स्व राशि में हो वर्ष में भी स्वराशि का नवम स्थान में हो और अपन को देखता हो तो शुभ कार्य सम्बन्धी यात्रा हो और यात्रा में प्रसन्नता हो। यदि गृह से नवम स्थान में बली मञ्जल हो तो यात्रा शुभ होती है। नवम मंगल-जन्म के शनि की राहि ने वर्ष में मंगल ३-९ घर में वलहीन अस्तंगत पाप युक्त दृष्ट हो तो पाप की वृद्धि हो।

नवम मञ्जल-मञ्जल वर्षेश होकर निर्वल अधिकार रहित होकर नवम में हो तो

उसे अपने सम्यन्धियों को छोड़कर दूर देश जाना पड़े।

नवम म॰ बु॰ गु॰-मङ्गल और वुध बली होकर गुरु से युक्त हो अस्त न हों तो शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए जाना पड़े और यश सुख देने वाला जय हो।

नवम बुध-वर्षेश बुध वली हो और पाप रहित होकर वक्री हो और ३-९ स्थान

में हो तो तीर्थ या देव सम्बन्धी यात्रा होवे।

वैसा बुध वर्षेश होकर पाप पीड़ित हो (क्रूर दृष्टि हो)=तो बुरी यात्रा हो।

नवम बुध-बुध जन्म अधिकारी (लग्नेश) होकर वर्ष में उस राशि में हो जिस में जन्म का शनि है और पाप युक्त हो तो शत्रु से कलह सम्बन्धीमार्ग चलना हो।

नवम गुरु-वली वर्षेश गुरु पाप युक्त या दृष्ट रहित ३-९ घर में हो तो धर्म सम्बन्धी यात्रा होती है।

यदि गुरु निर्वेल होकर वर्षेश हो और पाप पीड़ित होकर ३-९ स्थान में हो तो क्रयात्रा हो।

अधिकार रहित गुरु नवम में हो तो दूर देश की यात्रा होती है वहाँ राजा से

मिलन उससे लाग प्रतिष्ठा होती है ।

नवम शुक्र-वर्षेश शुक्र ३-९ घर में पाप रहित हो वलवान हो तो मार्ग में सुख हो।

यदि युक्त अस्तंगत, व बक्री होकर ३-९ घर में हो तो मार्ग गमन ठीक नहीं

होता इच्छा के विरुद्ध गमन हो।

नवम शनि-यदि अधिकार रहित शनि नवम हो तो अशुभ यात्रा हो । शनि पंचाधिकारियों में होकर वर्षेश होकर ३-९ घर में हो तो धर्म की वृद्धि हो । पाप नाश हो ।

शनि-वर्षेत्र शनि अस्त हो निर्वेल पाप युक्त हो तो पाप करने वाला नास्तिक हो

यदि ऐसा शनि ३ या ९ घर में हो।

लग्नेश-लग्नेश यदि नवमेश को अपना तेज देता हो अर्थात् लग्नेश शीघ्र गति वाला अल्प अंश में हो और नवमेश मन्द गतिवाला अधिक अंश में हो और दोनों दीप्रांश के भीतर हों तो पूर्व निश्चित यात्रा होवे।

यदि लग्नेश वर्षेश का इत्यशाल होता हो या वर्ष लग्नेश और मुन्येश का

इत्यशाल हो तो भी उपरोक्त फल हो।

सब योगों में लग्नेश और नवमेश का इत्यशात होता हो तो अकस्मात् गमन हो जहाँ संभावना न हो वहाँ जाना पड़े।

वर्षेश-कोई वली ग्रह वर्षेश पंच अधिकारियों में कोई अधिकार प्राप्त होकर

# १९२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफळ खण्ड

केन्द्र में हो पाप युक्त दृष्टं नं हो अधिकार मिलने से परदेश में गमन होवे या सेना अध्यक्ष के पद पर होकर जाना पड़े।

मुन्था-मुन्था यदि ३-९ घर में हो शुभ में आश्रय से पुण्य का आगम होता है और पाप के आश्रय से पाप का आगम होता है।

सूर्य-सूर्य वर्षेश होकर क्षीण बल पाप युक्त या दृष्ट होकर ३-९ घर में हो तो पापकर्ता और धर्म का निन्दक हो।

गुर-गुरु वर्षेश होकर अधिकारी हो ३-९ स्थान में हो तो अस्त वलहीन हो तो न्याय से धन पाता है।

गुरु नवम में सौम्य प्रहों से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाहा करता है। दशम माव में प्रहों का फल

दशम में शनि-पशु धन नाशक।

दशम में सूर्य मंगल ज्यापार उद्योग को करते हैं।

दशम में शुभ ग्रह-राजसमागम सुख घन व पुत्र का सुख।

दशम सूर्य-राजा से लाभ, धन की प्राप्ति, सुवर्ण गौ भूमि वस्त्र का लाभ, कार्य सिद्ध हो, मान वढ़े, पशुओं के अंग में रोग वृद्धि।

दशम चन्द्रमा-शत्रु का नाश, प्रतिष्ठा कीर्ति वृद्धि, पुत्र और वस्त्र का लाम, व्यापार में सुख, रोग नाश, मित्र व स्त्री का सुख, राजा से धन प्राप्ति ।

दशम मंगल-भाग्य का उदय, धन लाभ, प्रतिष्ठा, मान सुख, राजा की कृपा, व्यापार में लाभ, आरोग्यता, पशुओं की वृद्धि।

दशम बुध-वाहन का सुख पुत्र वृद्धि, धन लाभ, राजा से जय, भाइयों से सुख, भोग विलास, सत्कार, देह सुख बल कांति वृद्धि।

दशम गुरु-राजा की प्रसन्नता, शत्रु नाश, भूमि गौधन का लाभ, कीर्ति, मान वृद्धि, चित्त में आनन्द, घर में महोत्सव, सुहृद का सुद्ध, कर्म का उदय।

दशम मुक्र-राजा से मान, सर्वत्र जय गौ धन धान्य लाभ, खेती तथा वाहन से सुख, शत्रु नाश, कार्य सिद्धि, भाइयों से सुख, व्यापार में लाभ।

दशम शनि-खेती से हानि, पशु का भय, अपने जनों में उदरपीड़ा, राजा से भय, स्थान हानि, व्यापार से लाभ, प्रवास, दुःख व्याकुलता, धन हानि।

दशम राहु-वाहन नाश, भूमि बेती आदि का नाश, व्यापार से लाभ, अन्य मत-मंगल कार्य हो, धन लाभ, स्वजनों से वैर ।

दशम केंतु-च्यापार में लाभ, राजा से जय, वाहन की हानि, मंगल कार्य हो । दशम सूर्य-वर्षेश सूर्य नीच राशि का पाप युक्त दशम में हो तो राजा से मृत्यु या बन्धन हो, जिसका जन्म कार्तिक में हो उसे यह योग हो सकता है।

जन्म का सूर्य सिंह राशि में हो और वर्ष में वलवान होकर दशम में हो तो नवीन स्थान प्राप्ति और राजा का आश्रय भी होवे।

जन्म में सूर्य दशमेश हो (जन्म लग्न वृश्चिक हो) और वर्ष में दशम हो और लग्नेश

से इत्यशाल करता हो तो वल के अनुसार राज्य का लाभ हो। यदि धर्मेश कर्मेल दोनों अस्तंगत या पाप पीड़ित हों तो धर्म का क्षय और राज्य नाश हो।

दशम चन्द्रमा-बली चन्द्रमा जन्म के मंगल की राशि में हो तो अन्य स्थान का लाभ हो।

दशम मंगल-यदि मंगल जन्म के शिन की राशि में रह कर वर्ष में दशम हो और मुत्या को देखे तो पाप कर्म आदि करने से राजदंड और धन नाश हो।

दशम वर्षेश-बलवान् वर्षेश दशम में हो तो राज्य लाभ, धन लाभ,यश लाभ हो। या वलवान वर्षेश दशम को छोड़कर केन्द्र १, ४, ७ में हो तो घर सम्बन्धी सुख प्राप्त हो।

यदि वर्षेश, लग्नेश दशमेश इन सब का इत्यकाल होता हो तो राज्य दायक योग होता है।

या वर्षेश राज्य सहम में हो सूर्य से इत्यशाल करता हो तो महाराजा हो। मुन्या—यदि मुन्या सूर्य युक्त हो या लग्न से दशम हो तो राज्य लाभ का सुख देती है।

शनि-अधिकारी शनि दशम हो तो लोह प्रहार से पीड़ा हो।

दशम शनि-वर्षेश शनि, स्वग्रही या उच्च में होकर दशम में हो तो निरोग रहे और धनागमन भी हो।

दशम गुर-वर्षेश गुरु स्वगृही या उच्च का होकर दशम में हो तो निरोग रहे, धन मिले।

मंगल-वर्षेश मंगल स्वग्रही या उच्च का होकर दशम में हो तो बाहुवल से धन प्राप्त हो।

सूर्य-सूर्य वर्षेश स्वगृही या उच्च का होकर दशम में हो तो राजा से धन मिले।
बुध-वर्षेश बुध स्वगृही या उच्च का होकर दशम हो तो वैद्यक, ज्योतिष या
शिल्प (कारी गरी) से लाभ हो।

चन्द्र मंगल-चन्द्र युक्त मंगल दशम हो तो घोड़ों आदि का नाश करता है। शनि-वलहीन वर्षेश होकर दशम हो तो निराशा हो तथा एक स्थान पर स्थिति न होते।

यदि वर्षेश सूर्य हो और जन्म के चन्द्रमा की राशि का वर्ष में शनि हो तो शुभ कार्यों में विफलता हो। जन्म काल या वर्षकाल में वलहीन शनि हो या शनि वक्क या अस्तंगत हो तो भी उपरोक्त फल हो।

दशमेश-यदि दशम स्थान, दशमेश तथा कमं सहमेश ये सब शनि से युक्त या दृष्ट हो तो कार्य की हानि हो व्यर्थ परिश्रम हो ।

दशमेश दशम में शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो, लग्नेश केन्द्र में हो तो अरिष्ट नाझ हो, राजा से धन मिले।

लग्नेश आदि-यदि धनेश, नवमेश, बुध, लग्नेश वलहीन होकर दशम में हों तो धन नाश हो मरण तुल्य कष्ट हो बहुत दोष करता है।

## १९४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

ा वर्षेश—वर्षेश दशम में बली हो और सौम्य ग्रह युक्त हो तो राजा से अर्थ लाभ हो शरीर सुख हो मन प्रसन्न रहे, वाहन का लाभ हो।

दशमेश-दशमेश दशम हो शुभ ग्रहों से गुक्त हो लग्नेश केन्द्र में हो तो स्त्री का

सुख राजा पक्ष से लाभ शत्रु का नाश हो अरिष्ट का नाश हो।

्र दशमेश-दशमेश दशम हो और धनेश पंचम में हो तो धान्य का लाभ हो सनुक्षय हो अरिष्ट का नाश हो।

्र दशमेश-दशमेश गुभ युक्त २, ३, ४ भाव में हो और चतुर्येश केन्द्र में हो या दशम में हो तो घोड़े की सवारी या वाहन प्राप्त हो।

त्रिराशि पति-त्रिराशि पति दशम हो और दशमेश नवम पंचम हो तो सब अरिष्ट दूर हों।

दशमेश-दशमेश दशम सौम्य ग्रह युक्त हो लाभेश केन्द्र में हो तो स्त्री सुख, शत्रु

नाश, राजा से लाभ हो।

एकादश (लाम). भाव में ग्रह फल

लाम में-सब पाप या शुभ ग्रह-धन वृद्धि, यश वृद्धि अच्छे मित्रों का संग, बल पुष्टि हो।

बलहीन पाप ग्रह-पुत्र, घन, बुद्धि इन का नाश।

बलहीन शुभ ग्रह-अपने शुभ फल को न्यून करते हैं।

लाभ में सूर्य-राजा से धन प्राप्ति, घान्य, वस्त्र, सुवर्ण इनकी प्राप्ति,भोग,सुख, मात्रु नाज्ञ, आरोग्यता, भाग्योदय, कामना सिद्धि, घोड़ा, बैल आदि से धन प्राप्ति, पुत्र के शरीर में पीड़ा, मुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र सुख हो।

लाभ में चन्द्रमा—ग्यापार से लाभ, राजा से सुख, धन लाभ, पुत्र सुख, अतिष्ठा वृद्धि, शत्रु नाश, पुत्र वस्त्र भूषण आदि प्राप्ति, वृद्धि बढ़े, दवेत वस्तु का लाभे।

लाभ में मंगल-राजा से सुख, शत्रु नाश, मित्र पक्ष से लाभ, विजय, घोड़ा हाथी सुवर्ण वस्त्र की प्राप्ति, स्त्री, पुत्र, भाई का सुख, सम्पत्ति का आगमन।

लाभ में बुध-विजय सम्पत्ति, धान्य वस्त्र इनकी वृद्धि, कीर्ति, मनोरथ सिद्धि, पशुओं की वृद्धि, बारोग्यता, सुख, द्रव्य का लाभ, भाग्योदय।

लाम में गुरू-जय, हाथी घोड़ा आदि बाहन लाम, शत्रु नाश, पुत्रोत्सव, प्रतिष्ठा वृद्धि, आरोग्यता, स्त्री पुत्र भाई का सुख ।

ं लाभ में शुक्र-विजय, पुत्रों की वृद्धि, राज पक्ष से जय, शत्रु नाश, मित्रों की वृद्धि, सुवर्णं लाभ जल मार्गं से धन प्राप्ति, ऐश्वयं वृद्धि, सुब, व्यापार से लाभ ।

लाभ में शति-सुवर्ण गौ भूमि वाहन अश्व आदि लाभ, कीर्ति वृद्धि,स्त्री से सुख,

भारोग्यता, चित्त प्रसन्न, धैर्यं वृद्धि, संतान को पीड़ा।

काभ में राहु-राजा तुल्य हो, शत्रु नाश, आरोग्यता, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, नीचजन से लाभ, सुवर्ण गो भूमि धन की वृद्धि, पुत्र को भय ।

लाभ में केतु-राजा के समान करे, शत्रु नाश, सुवर्ण गौ भूमि तथा धन का स्राभ, पुत्र भय। लाभ में गुभ ग्रह-यदि पाप ग्रह रहित शुभ ग्रह लाभ में हो तो लाभ कारक है। लाभ में लाभेश-लाभेश लाभ में हो तो वह विद्या के द्वारा लाभ कराने वाला होता है।

लाभ में लाभेश -लाभेश पाप ग्रह युक्त अस्तंगत हो तो हानि होती है।

लग्नेश लामेश-लाभेश और लग्नेश का इत्थशाल हो तो धन लाभ हो और स्वजनों में गौरव वढ़े।

लाभ में सूर्य-बली वर्षेश सूर्य लाभ में हो तो राजा के मिन्त्रियों से मिन्नता हो। लाभ में सहम-अर्थ सहम में शुभ ग्रह हो और वली बुध मुन्या के साथ लग्न में हो और लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो धातु आदि भूमि सम्बन्धी गड़ी हुई सम्पत्ति लाभ हो। यदि योग कारक ग्रह पर पाप दृष्टि हो तो उक्त लाभ नहीं होता। लाभ में ग्रह लाभ स्थान में बलवान शुभ या पाप ग्रह हो तो धन लाभ हो

अदि ये निर्वेल होकर लाभ में हों तो हानि होती है।

लाभ में लाभेश-लाभेश लाभ में हो अष्टमेश छठे हो तो दुःख और अरिष्ट हो परन्तु पुत्र स्त्री मित्रों का लाभ हो।

. धनेश-धनेश लाम में हो शुक्र और गुरु नवम में हो तो राजा की मित्रता से स्वर्ण लाम हो शत्रुका नाश हो। द्वादश (ब्यय) भाव में ग्रह फल

व्यय में पाप ग्रह-नेत्र रोग विवाद राजा से या चोर से घन हानि। व्यय में शुभ ग्रह-अच्छे कार्य में खर्च।

व्यय में शनि -हर्ष वृद्धि करता है।

व्यय में सूर्य-चित्त में उद्वेग,स्त्री से विग्रह,व्ययं खर्च,मस्तक,उदर,नेत्रों में पीड़ा, चरण में रोग, बात्रु से विवाद, धन नाश, अनेक पीड़ा, मित्र से बैर, दु:ख।

व्यय में चन्द्र-सत्कार्य में धन खर्च, घर में क्लेश, शत्रु भय, कलह, चित्त चंचल, नित्र रोग, कफ की पीड़ा, गुप्त रोग, भूख कम ।

व्यय में मंगल-अवर्ष व्यय, राजा से भय, परिजनों से विरोध, स्त्री के ज़रीर में रोग, नेत्र, कान व मस्तक में रोग, विषाद, विवाद, धन क्षय।

व्यय में बुध-व्यर्थ धन हानि गुप्त चिता, शत्रु से विवाद, कलह, कान व नेत्र में पीड़ा, कफ से कब्ट, थोड़ा लाभ । बुद्धि की मंदता ।

व्यय मेंगुरु-राजा से भय, नेत्र रोंग, कफ रोग, शरीर में पीड़ा, विवाद, अपवाद, धन हानि, शोक भय व हानि, प्रवास, मित्रों से वैर, आपत्ति, स्थान हानि।

ब्यय में शुक्र-अच्छे काम में धन खर्च, राज भय, प्रवास, ज्वर, वमन, कर्ण रोग, मरण तुल्य कष्ट।

ं ज्यय में शनि-ज्यर्थ का खर्च, शत्रु और धन का नाश, जित्त में विकलता, क्लेश जिता, सिर, नेत्र, हृदय व जरण में पीड़ा।

व्यय में राहु-शत्रु भय, धन की हानि, स्त्री सम्बन्धी चिंता से व्याकुलता, आपस में कलह, सिर, कान, नेत्र, व उदर में रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, स्थान त्याग ।

#### १९६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

व्यय में केतु-रात्रु से भय, स्त्री को पीड़ा, मनुष्यों से विवाद विकलता, कान,

नेत्र, उदर में पीड़ा।

व्यय में सूर्य-यदि सूर्य वर्षेश होकर वर्ष में पाप युक्त या दृष्ट होकर छठे घर में चतुष्पद राशि (१,२,४,९ उत्तरार्द्ध,१० पूर्वार्द्ध राशि) में हो या द-१२ स्थान में हो तो नौकरों से कलह हो।

व्यय में बुध-वर्षेश बुध पाप युक्त होकर ६, ८, १२ घर में हो तो नीच कमें

करता है। यदि यह वर्षेश बुध पाप ग्रह से दृष्ट हो तो लाभ नहीं होता।

यदि यह वर्षेश बुध अस्तंगत हो तो लेखन कर्म से लाभ नहीं होता।

व्यय में शनि-यदि बली शनि वर्षेश होकर ६-१२ घर में हो तो नई जमीन में

बसे, वृक्ष लगावे, जलाशय आदि का निर्माण करे।

व्यय में वर्षेश-वर्षेश तथा लग्नेश वलहीन होकर ६-८-१२ स्थान में चतुष्पद आदि जैसी राशि में हो तो उसके सदृश फल देते हैं। जैसे चतुष्पद राशि में हो तो चौपायों का नाश करते हैं। द्विपद से आश्रित मनुष्यों का नाश, जलचर राशि से जल जीवों का नाश आदि।

वर्षेश लग्न से ६-८-१२ में हो और जन्म और वर्ष में भी दशमेश बलहीन हो तो

शुभ नहीं होता।

या वर्ष में अष्टमेश बलहीन होकर ६-८-१२ घर में हो तो शुम नहीं होता। ब्यय में शुक्र-यदि बलहीन शुक्र छठे स्थान में पाप युक्त या दृष्ट हो और नर राशि में हो तो सेवकों की हानि हो यदि वह चतुष्पद राशि में हों तो चौपायों की

हानि करता है। ऐसा ही वर्षेश का द-१२ स्थानगत होने का फल है।

व्यय में चंद्र मंगलल-यदि चन्द्र युक्त मंगल पाप प्रहों से युक्त होकर १२ भाव में हो तो चौपायों में व्याकुलता होती है।

मंगल वर्ष में बयय भाव में हो सूर्य दूसरे घर में हो तो विवाद में क्लेश हो। ब्यय में पंचमेश-पंचमेश ब्यय में हो ब्ययेश की दृष्टि पंचम पर हो तो धन ब्यय हो पुत्रों को पीड़ा हो, कन्या हो।

व्यय में व्ययेश लग्नेश-व्ययेश लग्नेश वारहवें में पाप ग्रह युक्त हों तो खर्च बढ़े

दंड से पीड़ा हो।

व्यय में शनि-बलवान शनि व्यय में सौम्य ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो सुख हो, कष्ट नाश हो।

व्यय में गुरु शनि सूर्य-बारहवें गुरु सूर्य और शनि हो तो उस वर्ष में अधिक

खर्च हो, स्वजनों से वैर और परजनों को सुख देवे।

व्यय में अष्टमेश-अष्टमेश वारहवें हो और शनि क्रूर ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस वर्ष में अपने वर्ग से शरीर को कष्ट हो।

व्यय में सप्तमेश शनि-व्यय में शनि युक्त सप्तमेश हो तो उस वर्ष कलत्र को पीड़ा, लोकापवाद, स्वजनों से बैर, मन में व्याकुलता, संतान पीड़ा हो।

व्यय में सूर्य मंगल-शुक्र लग्न में या वारहवें सूर्य मंगल के साथ हो तो नेत्र रोग हो।

वर्ष में माव फल का संक्षिप्त विचार

( 9 ) जो भाव अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो या मित्र दृष्टि से दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है, जैसे लग्नेश लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उत्तम फल होवे, धन भाव का स्वामी धन भाव को देखता हो तो धन की वृद्धि हो।

(२) कोई भाव पाप युक्त या दृष्ट हो तो उस भाव की हानि होती है यदि

सीम्य या पाप ग्रह मिथित हो तो मिथित फल होगा।

(३) भावेग जिस भाव को देखता हो वैसा कार्य करने वाला होता है और आफ्रांत होकर भी देखता हो तो पराये के साथ में कार्य सिद्ध करने वाला होता है।

(४) नीच का और शत्रु के घर में वैठा हुआ ग्रह उस भाव का नाश करता है। उदासीन राशि में मध्यम फल करता है, मित्र का स्वराशि का, त्रिकीण में गया हुआ ग्रह अपने उच्च का या मित्र दृष्टि से दृष्ट हो, वह ग्रह भाव की अवस्य वृद्धि करता है, अर्थात् उस भाव से होने वाला फल पूर्ण रूप से मिलता है।

( ५ ) ६--- १२ स्थानों में कर ग्रह शुभ और सौम्य ग्रह अशुभ माने जाते हैं। अन्य मत है कि ६-८-१२ घर में सीम्य ग्रह इस प्रकार हानि करते हैं कि छठे में धात्र की हानि, आठवें में मृत्यू की हानि, वारहवें में व्यय की हानि करते हैं इससे

इनमें सौम्य ग्रह अच्छे और पाप ग्रह बूरे माने जाते हैं।

(६) जिन भाव में भावेश सहित लग्नेश हो उस भाव की वृद्धि होती है और अष्टमेश से युका जो भाव हो उसकी हानि होती है।

(७) जिन वर्ष में लग्न पंचम या धन स्थान इन तीनों स्थानों में सौम्य प्रह बैठे हों, उस वर्ष में सुख और सम्पत्ति प्राप्त होती है।

( = ) लग्नेश या राशीश उदयी हो और अपने उच्च का हो या दोनों एक

साथ दैठें हों, उत वर्ष में गुभ होता है।

- (९) लग्न में उच्च का ग्रह हो तो लक्ष्मी प्राप्त हो, चतुर्थ उच्च का ग्रह हो तो सुख मिले, उच्च का ग्रह सप्तम में स्त्री की प्राप्ति, दशम में राज्य प्राप्ति कराता है।
  - (१०) जन्म में जो ग्रह जिस भाव में हो, वर्ष में भी उसी प्रकार हो तो जन्म के

श्रह अनुसार ही गुम या अश्रभ फल देते हैं।

- (११) जो ग्रह जन्म में वलवान परन्तु वर्ष में निर्वल हो तो वर्ष के पहिले भाग में भूभ फल अंत में अशुभ फल होता है। इसके विरुद्ध हो तो वर्ष के पूर्व भाग में अशूभ फल अंत में शूभ फल करता है। जब जन्म और वर्ष में समान वल हो तो दोनों भागों में समान फल देता है।
- (१२) स्वयूही उच्च का, मित्र यूही, शत्रु यूही, अस्त नीच और हद्दादि में बैठे हए का अच्छी प्रकार वलावल विचार कर उसके अनुसार फल का निर्णय करना।
  - (१३) ग्रहों का फल उन ग्रहों की दशा में होता है।

#### १९८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षेफल खण्ड

- (१४) दो भावों के मध्य में जो ग्रह हो तो उसी दशा का भाव फल देता है जिसमें वह है। और दोनों संधियों से कम हो तो वर्तमान भाव का और अधिक हों तो आगे के भाव का फल देगा। यदि ग्रह संधि के समान हो तो कुछ फल नहीं देगा। इसके लिए भाव की कुछ संधियाँ निकाल कर चलित भाव कुंडली बना लेना।
- (१५) किसी भाव के पोषक का योग कारक ग्रह और उस भाव का स्वामी ग्रह
- (१६) जो ग्रह जिस राशि में जन्म में रहता है वह राशि उस ग्रह की पद संज्ञक है। वह पद संज्ञक राशि वर्ष में यदि वली हो तो जन्म में वह राशि जिस भाव में रहती है उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होता है। यदि वर्ष में वह राशि निर्बल हो तो: अशुभ फल होता है।
  - (१७) जन्म में केन्द्र में स्थित पाप ग्रह यदि वर्ष लग्न में हो तो रोग होता है।
- (९५) जन्म में जिस राशि में गुरु और शुक्र हों, उसी राशि में वर्ष में मंगल हो, अस्तंगत भी हो तो पाप, तिल्ली, गलगंड, शीत, पित्त, सर्दी आदि के रोग होते हैं।
- (१९) वर्ष लग्न, मुंथा, मुंथेश, वर्ष लग्नेश ये सव पाप ग्रहों के वीच में हों तों रोग होवें।
- (२०) चंद्र जैसे-जैसे अंशों में बढ़ता है शुभ फल देता है और जैसे-जैसे घटता जाता है, अशभ फल करता है।
- (२१) पंचवर्गी वल के अनुसार ग्रहों के ३ प्रकार के वल इस प्रकार हैं ५ विश्वा से कम-वलहीन । ५ से १० विश्वावल-मध्यवली । १० से २० विश्वावल-पूर्णवली ।
- (२२) वर्ष लग्नेश, वर्षेश, मुंथा, मुंथेश ये सब अपने वल के अनुसार अपनी वशा में फल देते हैं।
- (२३) वर्ष लग्न, जन्म लग्न से ६-द भाव में हो तो आर्थिक हानि मृत्यु या मृत्युं कुल्य कष्ट हो।
- (२४) जन्म में जो ग्रह शुभ भावों के स्वामी हों वे यदि वर्ष में केन्द्र त्रिकोण या शुभ भाव में हों और वे पूर्ण बली हों तो वर्ष में उन-उन भावों की वृद्धि कर साम पहुँचायेंगे।
  - (२५) त्रिकोण में गुरु सूर्य खिन या मंगल हो तो उस वर्ष धनहानि हो।
- (२६) शुक्र कन्या राशि में या अस्त हो और चंद्र भी वृश्चिक राशि में हो तो वह वर्ष अशुभ हो।
- (२७) सूर्य चंद्र एक राशि में हों या दोनों ६-----१२ में हों तो वह वर्ष अनिष्ट कारक होगा।
  - (२५) चंद्र पाप युक्त या दृष्ट हो तो उस वर्ष चित्त में अज्ञान्ति हो चिन्ता हो ।
  - (२९) रे-४-७ भाव में पाप युक्त शनि हो तो उस वर्ष भर रोग होते रहें।
- (३०) जन्म में जिस राशि पर शुक्र हो, उस राशि पर वर्ष में वर्षेश हो तो विवाह या स्त्री सुख हो।

- (३१) सूर्य शनि मंगल द या १० में हों तो वाहन से चोट लगने की घटना हो।
- (३२) जन्म में सूर्य मेघ या सिंह राशि का हो तथा वर्ष में वलवान होकर दशमं हो तो पदोन्नति हो।
- (२२) जन्म का मंगल जिस राशि का हो, वर्ष में यदि चंद्र उसी राशि में हो तो धन लाम एवं पदोन्नति हो।
- (३४) लाभेश लग्नेश का परस्पर इत्थशाल हो तो उस वर्ष यश और सम्मानं मिले कीर्ति बढ़े।
- (३५) वर्ष कुंडली में चंद्र लग्न में या ६-द-9२ घर में हो और सूर्य की दृष्टि हो तो सन्नु भय। मंगल की दृष्टि-शस्त्र भय। श्रानि दृष्टि-रोग भय। बुध गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो लाभ हो, परन्तु रोग भी हो।
- (३६) ३-६-११ भाव में शनि, मंगल, राहु या सूर्य हो तथा चंद्र, गुठ, शुक्र, केन्द्र या त्रिकोण में हों तो धन सुख सम्पत्ति आरोग्यता लाभ हो।
- (३७) वर्ष में ३-१०-११ माव में बली मंगल हो तो उस वर्ष भाई द्वारा यहां एवं सुख सम्पत्ति प्राप्त हो।
- (३८) पाप युक्त मुक्त २ या १२ भाव में हो तो उस वर्ष नेत्र पीड़ा या नेत्रों की शल्य क्रिया होने का योग होता है।
- (३९) वर्ष में मंगल चंद्र का दृष्टि आदि द्वारा सम्बन्ध हो या तृतीयेश से इत्थशाल हो तो भात सुख में अल्पता हो।
- (४०) वर्षं लग्नेश पर द या १२ के स्वामी की दृष्टि हो तो वर्षभर दुःख और कष्ट भोगे।
- (४९) जन्म का धनेश वर्ष में पूर्ण बली हो या शुन स्थान में हो तथा उसका सम्बन्ध वर्ष में धनेश से हो तो उस वर्ष आर्थिक लाम हो, धन बढ़े।
  - (४२) यदि निवंल घनेश भाग्य भाव में हो तो संचित धन का नाश हो।
- (४३) धनेश भाग्येश वलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो उस वर्ष आर्थिक लाभ हो।
- (४४) घनेश मंगल व्यय भाव में हो तो भूमि सम्बन्धी कार्यों में संचित पूँजी खर्च हो।
  - (४५) धनेश चंद्र व्यय में-मांगलिक कार्य में खर्च हो।
  - (४६) धनेश बुध या शुक्र व्यय में-उपरोक्त फल।
- (४७) धन भाव में गुरु हो और शुम ग्रंहों से दृष्ट हो तो उस वर्ष धन प्राप्त करने में सहायक हो।
  - (४८) धनेश पर बुध, गुरु, शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो तो उस वर्ष धन प्राप्त हो।
  - (४९) घनेश वर्षेश का परस्पर इत्यशाल हो तो अचानक धन प्राप्त हो।
  - (५०) बली घनेश कहीं हो लाम करायेगा।
  - (४१) घनेश चतुर्येश का सम्बन्ध हो तो वाहन खरीदने या वेचने से लाम हो।

#### २००: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

- · (५२) चतुर्थेश की दृष्टि चतुर्थ पर हो तथा गुरु केन्द्र में हो तो उस वर्ष लाभ हो अच्छा सम्वाद सुने।
  - (५३) चतुर्थ में मंगल-माता का सुख न्यून हो।
  - (५४) चंद्र वर्ष में ४-१० भाव में हो तो वह वर्ष लामप्रद हो।
- (४५) जन्म में गुरु जिस राशि में हो वह राशि वर्ष में, पंचम भाव में हो उसमें गुरु हो या उस पर वर्षेश या पंचमेश की दृष्टि हो तो उस वर्ष सन्तान लाभ हो।
  - (५६) पंचम भाव में सूर्य शनि हो तो सन्तान कच्ट व दुर्घंटना से दु.ख हो।
  - (५७) पंचम में मंगल और शुक्र दोनों हों तो सन्तान का योग है।
  - (५८) पंचम में वलवान गुरु चंद्र हो तो सन्तान का योग है।
  - (५९) छठे भाव में पापग्रह हो तो आरोग्यता हो।
  - (६०) छठे भाव में पष्ठेश हो तो स्त्री प्राप्ति में सहायक हो।
- (६९) जन्म में मंगल षष्ठेश हो तथा वर्ष में वह षष्ठ भाव में हो तो रक्त दोष से दोग हो।
  - (६२) सप्तम में शुक्र हो उस पर मंगल की दृष्टि हो तो सन्तान हो।
  - (६३) सप्तम पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उस वर्ष स्त्री रोगी हो या कष्ट भोगे।
  - (६४) जन्म का सप्तमेश यदि वर्ष में मुंथेश या वर्षेश हो तो सुख प्राप्त हो ।
- (६५) जन्म का अष्टमेश वर्ष में लग्न में हो या लग्नेश हो तो अनेक वाधा एवं कठिनाइयौ हों।
- (६६) बली अष्टमेश केन्द्र में हो या वर्ष लग्नेश अष्टम हों तो वह वर्ष अनिष्ट कारक हो।
  - (६७) अष्टम में सूर्य, बुध, मंगल धन-नाशकारी हैं।
  - (६८) अष्टम भाव में चंद्र मंगल की युति कष्ट कारक है।
- (६९) जन्म का अष्टमेश शनि वर्ष में अष्टम भाव में होकर लग्न से इत्यशाल करे तो उस वर्ष मृत्यु संभव हो।
  - (७०) अष्टमेश त्रिकीण या केन्द्र में हो तो उस वर्ष घातक दुर्घटना हो।
- (७९) नवम भाव में लग्नेश नवमेश वक्री हो और शनि या चंद्र अष्टम हो तो वर्ष अनिष्ट कारक हो।
  - (७२) शनि दशम हो तो धन हानि करे।
  - (७३) दशमेश अष्टमेश का सम्बन्ध हो तो स्थानांतर या राज्य पद की हानि करे।
- (७४) जन्म में शनि जिस राशि में हो वह राशि वर्ष में दशम हो और मंगल दशम हो तो जातक राज्य दंड प्राप्त करे या पदच्युति हो।
  - (७५) लाम भाव में कोई बली प्रह हो तो उस प्रह की दशा में घन लाम हो।

# अध्याय २०

# वर्षेश फल विचार

वर्षेश--- १-- १-- १२ भाव को छोड़कर अन्य भाव में हो तो धन, सुख और राज्य के सुख आदि देता है। पूर्णवली का पूर्ण फल मध्य वली का मध्यम फल और हीन वली हो तो भय, शोक, दु:ख, रोग आदि होते हैं।

वर्षेश उपरोक्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान में हो इदित हो वर्ष और जन्म

में वल पाया हो तो अच्छा फल सुख, निरोगता लाभ आदि देता है।

वर्षेश ६--- १२ भाव में हो या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो अरिष्ट क्लेश

आदि करता है। शुभ फल नहीं देता।

यदि केन्द्र में शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो सुख और लाभदायक होता है। जो ग्रह वर्षेश होता है वह वर्ष भर दशापित रहता है, उसकी दशा का फल वर्ष भर रहता है। इसलिए वर्षेश का वल जन्म काल एवं वर्ष में भी विचारना। दोनों में पूर्ण वली—पूर्ण शुभ फल, दोनों में मध्य वली—मध्यम फल, दोनों में हीन वली—अधम फल। जन्म में पूर्ण वल वर्ष में मध्यम बल—मध्यम फल। जन्म में पूर्ण वल वर्ष में मध्यम बल—मध्यम फल। जन्म में पूर्ण वल वर्ष में मध्यम बल—मध्यम फल। जन्म में पूर्ण वल वर्ष में हीन वल—उस से कम फल होगा। इसी प्रकार दोनों का वल विचार कर फल का अनुमान करना।

वर्षेश का जिस ग्रह से इत्यशाल हो वह अपनी प्रकृति के अनुमार शुभ फल देता है। शुभ ग्रह से इसराफ हो तो शुभ फल कुछ कम देता है। पाप ग्रह के

इत्यशाल से अश्भ फल होता है।

जनम वर्ष में जो ग्रह जैसी हद्दा में होकर दूसरे का तेज ग्रहण कर्ता हो वर्ष में भी उसी प्रकार हद्दा में हो तो अपना फल अपने सम्बन्धी ग्रह को दे देता है अर्थात् जन्म में जिस हद्दा में ग्रह है उसी हद्दा में जो कोई ग्रह हो उसके साथ मुथशिली

हो तो जन्म के उस ग्रह का तेज ने लेता है।

जो ग्रह जन्म में ग्रुम या अग्रुभ फल देने में समर्थ है वह वर्ष लग्नेश या वर्षेश के साथ मूश्रदिक योग करता हो तो जन्म कालोक्त फल वर्ष में नहीं होता जो इन के साथ इश्रराफ योग न हो तो उस ग्रह का जन्म कालिक फल वर्ष में होता है। यदि लग्नेश यर्पेश इन दोनों में किसी से इत्यशाल करता हो तो विशेष रूप से फल कहना। यदि उस ग्रह को वर्षेश या वर्ष लग्नेश से न तो इश्रराफ हो और न इत्यशाल हो तो भी जन्म का फल होगा।

यदि जन्म में पंचमेश पुत्र भाव को देखता हो या पुत्र भाव में हो तो अपनी दशा में पुत्र देने में समर्थ होता है यदि यही जन्म का पुत्र भावेश वर्ष छनेश या वर्षेश से या पंचमेश से मुसरिफ योग करे तो वर्ष में अवश्य पुत्र नाश करेगा।

### २०२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

वर्षेश गुरु हो और जन्म में गुरु से चन्द्रमा इत्थशाल करता हो परन्तु गुरु अपनी हिंदा में हो और वर्ष में चन्द्र को देखे तो जन्म में चन्द्रमा गुरु को तेज देने से वह वर्ष शुभ फल देगा।

इसी प्रकार जन्म का और वर्ष का शुभाशुभ फल योग कारक प्रहों के वलावलः विचार और इत्थवाल कम्बूल इसराफ इन योगों का विचार कर कहना।

वर्षेश केन्द्र या त्रिकोण में सौम्य ग्रह युक्त हो तो सम्पूर्ण वर्ष शुभ हो धन धान्यः लाभ हो यश बढ़े शत्रु नाश हो ।

वर्षेश वर्षलग्नेश और जन्मलग्नेश ये तीनों वर्ष कुण्डली में अष्टम हों तो मृत्युः, या मृत्यु तुल्य कष्ट हो।

वर्षेष वली हो और लग्नेश एवं गुरु की दृष्टि धन भाव पर हो साथ ही लाभेशः जौर धनेश की युति हो तो विना प्रयत्न के लाटरी आदि से धन मिले।

वर्षेश षष्ठ में वक्री मंगल-रक्त विकार । शुक्र-वात रोग । चंद्र-उदर या हृदयः रोग । सूर्य-ज्वर पीढ़ा हो ।

वर्षेश निर्वल हो तथा धनेश और भाग्येश अपनी-अपनी नीच राशि में हों तोः वह वर्ष अनिष्ट दायक हो।

वर्षेश वली सप्तम में हो तो विवाह हो या परनी सुख हो। वर्षेश गुरु पाप दृष्ट अष्टम हो तो झूठा कलंक लगे।

वर्षेश मगल त्रिकोण में हो तो शस्त्र भय। केन्द्र में लग्नेश अष्टमेश की युक्तिः हो उस पर मंगल की दृष्टि हो तो मृत्यु हो।

वर्षेश लग्नेश दोनों निर्वल हों तो अनिष्ट हो, श्रम व्यर्थ हो।

वर्षेश बुध ६-द-१२ में हो पाप ग्रहं से दृष्ट हो तो उस वर्ष नीच कर्म हैं। वर्षेश वली शनि ६ या १२ घर में हो तो पुराना घर लेने या वेचने से लाम हो । वर्षेश शनि स्वग्रही या उच्च का दशम में हो तो धन प्राप्त हो।

वर्षेश सूर्यं-राज्योन्नति, चन्द्र-स्वेत वस्तु के व्यापार से लाभ । मंगल-सम्मान । बुध-व्यापार में उन्नति । गुरू-परीक्षा में सफलता । गुक्र-धन प्राप्ति हो ।

बली वर्षेश जिस भाव में हो उस भाव की वृद्धि हो।

प्रत्येक वर्षेश प्रह का फल विचार

वर्षेश विचार करते समय ध्यान रहे कि उस ग्रह का बल जन्म में और वर्ष में क्या है। ग्रह का ५ विश्वा से कम बल हो तो वह हीन बली, ५ से १० तक मध्य बली और १० से अधिक हो तो ग्रह पूर्ण बली समझना। यदि जन्म और वर्ष में पूर्ण बली हो तो पूरा फल होता है एक में पूर्ण बली दूसरे में मध्य बली हो तो पूरा शुभ फल कुछ कम हो जाता है, एक में पूर्ण दूसरे में हीन तो मध्यम फल, दोनों में मध्य बली-मध्यम फल, एक में मध्यम दूसरे में हीन बल-म्यून शुभ, दोनों हीन वल-शुभ फल न्यून, अशुभ फल विशेष। जैसे-जैसे शुभ की मात्रा घटेगी, अशुभ फल की मात्रा बढ़ेगी। इसी प्रकार यहाँ बताये वर्षेश के फल पर विचार करना।

(१) वर्षेश सूर्य

पूर्ण वली-राज्य, सुख, पुत्र, कुलोचित धन लाभ, कुल के अनुसार प्रतिष्ठा, परिवार में सुख, शत्रु नाश, भूमि, धन कीर्ति, नित्र लाभ हो। ये सव पूर्ण बली सुर्यः के फल होते हैं।

मध्यम बली-उपरोक्त सब सुख मध्यम होता है, थोड़ा सुख, स्वजनों से विवाद, स्थान का छूट जाना, देह में कुशता, कष्ट, राजा से भय। यदि शुभ ग्रह से वर्षेश का इत्यशाल न हो तब उपरोक्त फल होता है। यदि मध्यवली ग्रह शुभ ग्रह से इत्यशाल करे तो शुभ फल होता है।

हीन वली-परदेश में यात्रा, धन नाश, रोग, शोक, शत्रु भय, आलस्य, लोकः अपनाद (कलंक) क्लेश, पुत्र और मित्र से भय, पिता आदि से भी सुन्द नहीं मिलता।

(२) वर्षेश चन्द्र

पूर्ण वली-धन स्त्री, पुत्र, घर का अनेक सुख, माला, सुगंधित द्रव्य, मोती, वस्त्र से सुख हो, कुलोचित पदवी या अधिकार लाभ हो, राजाओं से मित्रता हो ।

चन्द्र वर्षेश होकर किसी ग्रह से इत्यशाल करे तो वह वर्षेश होता है। यदि वर्षेशः

चंद्र से कंबूल करता है और रात का जन्म है तो वह वर्ष उत्तम होता है।

मध्यवली-उपरोक्त फल साधारण, पुत्र मित्र वर्ग से शत्रुता, दूसरे स्थान में जाना पड़े, शरीर में दुवेंलता हो। मध्य बली चंद्र होकर पाप ग्रह से इशराफ करता हो तो कफ का प्रकोप होता है।

हीन बली-या अस्तंगत हो तो शीत कफ यक्ष्मा खाँसी रोग हो, चोरी का डर,.

स्वजनों से विरोध।

अति हीन वल हो तो पुत्र स्त्री का सुख नष्ट हो दूर देश जाना पड़े, मृत्यु तुल्य कष्ट हो।

(३) वर्षेश मङ्गल

पूर्ण बली-कीर्ति जय, शत्रु का नाश, संग्राम में प्रधान या सेनापित, कुलोचित । धन सम्पत्ति की प्राप्ति, मित्र स्त्री पुत्र का सुख, लोगों में पूज्य, राजा से धन प्राप्त हो ।

मध्यबली-उपरोक्त से साधारण फल, चोर भय, राजा आदि से भय। गाड़ी: या शस्त्र से चोट या घाव, शरीर से रुधिर निकले, अधिक क्रोध, झगड़ा, रोग, विवाद, विरोध, धन क्षय, बल, गौरव आदि का मध्यम सुख हो।

हीन वली-शत्रु, चोर, अग्नि, इन से भय, कलंक लगने का भय, बुद्धि,नाश, काम-काज में वाधा, अग्नि रोग भय, परदेश गमन, स्त्री, पुत्र, मित्र से क्लेश, चरण, मुख, और नेत्र में रोग, बुष्ट एवं स्वजनों से भय यदि गुरु की दृष्टि न हो तो क्षयः रोग का भी भय होता है।

(४) वर्षेश बुध

पूर्ण वली-धन लाभ नाना प्रकार की कलाओं में गणित या ज्योतिषशास्त्र में

·२०४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

ंवैद्यक में ज्ञान की उन्नित हो विवाद में जय, लेखन में, अच्छे शास्त्र पढ़ने में, या ेलिखा पढ़ी के काम में प्रतिब्ठा या धन लाभ हो, राजा के आश्रय से गौरव प्राप्त हो, ेराजा का मंत्री होवे।

मध्य बली-पूर्वोक्त फल साधारण होगा। रास्ता चलना व्यापार में लाभ पुत्र व मित्र से सुख। यदि गुभ ग्रह से इत्यशाल हो तो यह फल होता है अन्यथा अच्छा फल नहीं होता।

वल हीन-वल बुद्धि की हानि, धर्म का नाश अर्थात् अधर्म का उदय, अपने ही वचन के दोष से अनादर, झूठी गवाही देनी पड़े, दूसरों के व्यवहार से पुत्र, धन, मित्र की हानि होती है चित्त में विक्षेप होने से आपत्ति, राजा, शत्रु या चोर से भय, नेत्र, हृदय, गले में रोग।

(५) वर्षेश गुरु

पूर्ण वली-परिवार में सुख, धर्म गुण-प्राहकता धन कीर्ति पुत्र का सुख हो, जगत में विश्वास बढ़े, श्रेष्ठ बुद्धि हो, पराक्रम बढ़े, गड़े हुए धन का लाभ, राजा से गौरव बढ़े, शत्रु नाश हो।

मध्यबली-पूर्वोक्त फल साधारण हो, राजा से मिलाप, विज्ञान शास्त्र में प्रीति। यदि पाप ग्रह से इसराफ योग होता हो तो दरिद्रत। हो धन का नाश स्त्री को कब्ट ये अशुभ फल हों।

हीन वल-धन, अर्थ और सुख की हानि, पुत्र स्त्री मित्र भी उसे छोड़ देवें, कलंक लगने का भय, व्याकुलता, कच्ट से निर्वाह, शरीर में कफ खाँसी दमा शत्रु से भय, कलह भी हो।

(६) वर्षेश शुक्र

पूर्ण बली-शरीर निरोग, अनेक भीग विलास, अच्छे शास्त्र के पढ़ने में प्रेम, अनेक रत्नों का लाभ, मिष्ठान्न भीजन, सन्तोष एवं कल्याण प्रताप बढ़े, जय प्राप्त हो, स्त्री के साथ सुख हास्य, राजा से धन लाभ और सुख।

मध्य बली-उपरोक्त फल मध्यम होता है। आजीविका कम, गुप्त दुःख, बैंधी हुई जीविका, पाप प्रह या बात्रु प्रह से युक्त दृष्ट हो तो अनेक प्रकार की विपत्ति हो, धन नाश हो।

बल हीन-मन में संताप, लोगों में हुँसी होती है, विपत्ति हो अपनी आजीविका - नाश हो, स्त्री पुत्र मित्रों से विरोध, कष्ट से भोजन प्राप्ति, कार्य में असफलता, सुख नहीं मिले।

(७) वर्षेश शनि

पूर्ण बली-नवीन भूमि घर खेत आदि का लाभ, म्लेच्छ राजा से धन समूह का
- लाभ, बगीचा लगाना व जलाशय का सुख, शरीर पुष्टि, कुलोचित पद की प्राप्ति
- गुणियों में अग्रगण्य।

मध्य बली-उपरोक्त फल मध्यम, कष्ट से भोजन मिले, नौकर ऊँट भेंस पालने

वाले व अन्य के संसर्ग में आसक्त रहे, लाभ हो । पाप ब्रहों से युक्त या दृष्ट होने से अशुभ फल हो ।

हीन वली-कार्यों में असफलता, धन व्यय, विपत्ति शत्रु का भय, स्त्री पुत्र मित्रजनों से वैर, खराव अन्त का भोजन । शुभ ग्रह से इत्यशाल हो तो थोड़ा सुख भी मिले ।

3

## अध्याय २१

# मासेश और दिनेश का फल

मासेश और दिनेश का फल वर्षेश के समान होता है। परन्तु यहाँ मासेश का फल संक्षेप से दिया है।

(१) सूर्यं मासेश-राजा से धन की प्राप्ति, मन में हवं, महत्व की वृद्धि निरंतरः देशान्तरों में यश का प्रचार।

(२) चंद्र मासेश-इवेत वस्त्रों का लाभ, मोती के हार की प्राप्ति, धनागम,. राजा से एवं आत्मीय जनों से सुख, तीर्थ यात्रा आदि ग्रुभ फल हो।

(३) मंगल मासेश-संग्राम में विजय, रक्त वस्तु एवं धन की प्राप्ति, घर में

सर्वेत्र मंगल।

(४) मासेश बुध-राजा से धन का लाभ, सुन्दर वस्त्रों का लाभ, कीर्ति बढ़े,. अनेक भोग विलास से सुख।

(५) मासेश गुरु-श्रेष्ठ बुद्धि हो, लोक में आदर, देव कार्य में मन।

(६) मासेश गुक्र-जल क्रीड़ा में प्रसन्नता, काम क्रीड़ा में अधिक मन, कुटुम्बियों से आदर प्राप्त ।

(७) मासेश शनि—राजा से मान प्राप्ति, हास्य विलास, घमंड दूर करने में समर्थं। उपरोक्त फल के विचार में इन का वल एवं पाप शुभ दृष्टि आदि पर विचार: कर फल निर्णय करना। माव अनुसार मासेश का फल

(१) लग्न में मासेश-राजा से मान प्राप्ति, सन्तान सुख, धन का लाम,

भाग्योदय, बाहुवल का प्रताप, शत्रु का नाश।

(२) द्वितीय में मासेश-हर्ष, धन लाम, वाहुवल का प्रताप, वाहन घर आदि की प्राप्ति, यदि भुम युक्त या दृष्ट हो तो ये सब भुम फल होते हैं।

(३) तृतीय में मासेश-स्वतः के पराक्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करे, भाई के शरीर

में सुख हो। पाप युक्त या दृष्ट होने से ऐसा फल नहीं करता है।

(४) चतुर्थं में मासेश-शुभ युक्त या दृष्ट हो तो वाहन एवं सुवर्णं का लाम,. सत संग, ब्राह्मण और देव में भितत ।

#### **२०६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफलखण्ड**

(४) पंचम में मासेश-सन्तान का सुख, स्त्री से विलास, धनागम, शत्रु और - रोग का नाश, सुख, अर्थ की सिद्धि।

(६) वष्ठ में मासेश-कार्य नाश, शत्रु का उदय, रोग हो, वाहन और धन

ंकी हानि।

(७) सप्तम में मासेश-व्यापार में लाभ, घान्य की वृद्धि, स्त्री का सुख हो। यदि शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तब उपरोक्त फल होता है।

(द) अब्टम में मासेश-वल बुद्धि की हानि, शरीर की हानि, लक्ष्मी का वियोग

देश विदेश में भ्रमण, पुत्र और भाई को दुःख।

(९) नवम में मासेश-धर्म की वृद्धि, भाग्योदय, मित्र लाभ, स्त्री विलास, सन्तान सुख।

(१०) दशम में मासेश-प्रताप की वृद्धि, पुत्र सुख, धन धान्य का लाभ, स्त्रियों

का विलास, सर्व अर्थों की सिद्धि हो।

(११) लाभ में मासेश—यदि शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हों तो बहुत लाभ हों, हर्षे हो. विलास, स्त्री और घर का सखा।

(१२) ब्यय भाव में मासेश-धन का खर्च, धान्य का नाश, स्त्री को कष्ट, पुत्र -सुख की हानि, शत्रु का आतंक, मस्तक एवं शरीर में पीड़ा।

मास प्रवेश का मास फल का संक्षिप्त विचार

मास प्रवेश काल में लग्न के नवांश के स्वामी की लग्नेश से या उसके नवांशेश से भित्र दृष्टि हो या दोनों एक साथ हों तथा चंद्रमा की उन दोनों पर मित्र दृष्टि (३, ५, ९, ११) हो तो उस महीने में मास प्रवेश जब तक हैं सुख और निरोगता रहें यह बलावल एवं दृष्टि योग से विचार कर फल का निर्णय करना।

यदि वही लग्न नवांशेश और लग्नेश का नवांश स्वामी ये दोनों परस्पर शतु वृद्धि से देखते हों या चंद्रमा भी शत्रु दृष्टि से देखे तो मानसिक दुःख देते हैं। यदि लग्नेश या लग्नेश का नवांशेश में कोई नीच का या अस्तंगत हो तो वड़ा कष्ट भोग कर सुख पावे और यदि होनों नीच में या अस्तंगत हों और चंद्रमा शत्रु दृष्टि से देखे तो मरण हो। परन्तु इसी मास में जन्म तथा वर्ष का भी अरिष्ट हो तो मृत्यु होती है अन्यया मृत्यु तुल्य कष्ट हो। यदि जन्म का अरिष्ट उस महीने में हो वर्ष में न हो तो मास के पूर्वाई में मृत्यु तुल्य कष्ट हो और वर्ष का अरिष्ट हो जन्म का उस मास में न हो तो मास के पूर्वाई में चृत्यु तुल्य कष्ट हो और वर्ष का अरिष्ट हो जन्म का उस मास में न हो तो मास के उत्तराई में उक्त अरिष्ट होता है।

ऐसा ही सम्पूर्ण भावों का विचार करना कि जिस भाव का नवांशेश तथा उस भावेश के नवांशेश परस्पर मित्र दृष्टि से देखें और चंद्रमा भी इनको मित्र दृष्टि से देखें और चंद्रमा भी इनको मित्र दृष्टि से देखें तो इस मास में उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होता है यदि उक्त ग्रह परस्पर शत्रु दृष्टि से देखें या युक्त हों तथा चंद्रमा भी इन्हें शत्रु दृष्टि से देखे तो उस भाव सम्बन्धी कष्ट होगा। ऐसे ही नीच या अस्तंगत में से एक या दोनों हों तो भी कष्ट होगा। ऐसा सब भाव से विचारना।

लग्नेश मासेश वर्षेश और लग्न नवांश स्वामी ये चारों या इनमें से कोई जिस
भाव नवांश पित से मित्र दृष्टि से युक्त या दृष्ट हों और चंद्रमा भी मित्र दृष्टि से
युक्त या दृष्ट हो तो उस भाव के सम्बन्ध से सुख होता है। ऐसे योग में जो जन्म
काल में इस भाव सम्बन्धी अनिष्ट फल हो तो यहाँ मध्यम फल होगा। जो जन्म में
भी शुभ फल देने वाला हो तो यहाँ अधिक शुभ होगा। एसे ही वलहीन होवे और
शत्रु दृष्टि का होवे तो अनिष्ट का बुद्धि से विचार लेना।

ं ६-८-९२ भाव के स्वामी और इनके नवांश स्वामी निर्वल हों और भावों के स्वामी सवल हों तो शुभ फल देते हैं। यदि ६-८-९२ के नवांश स्वामी सवल हों और

भावों के निर्वल हों तो कष्ट होता है।

लग्नेश मासेश वर्षेश और मुंथेश ६-८-१२ भाव में हों पाप युक्त हों और ग्रहों से श्रृष्ट से दृष्ट हों तो इस मास में रोग आदि से क्लेश हो और शत्रु द्वारा दुःख प्राप्त हो।

लग्नेश, भासेश और वर्षेश वलवान हो तथा केन्द्र त्रिकीण और लाभ में हो तो निरोग हो शत्रु नाश हो और कुलानुमान से राज्य लाभ हो, मानव कीर्ति को प्राप्त हो। मास प्रवेश कुण्डली में भाव में प्रह फल

(१) लग्न में सूर्य-मस्तक नेत्र और मुख में पीड़ा, चित्त में उद्वेग, स्त्री के

शरीर में पीड़ा, बहुत चिन्ता।

लग्न में चंद्र-कास तथा स्वासादि का रोग मुख और नेत्र में पीड़ा। पूर्ण चंद्र हो तो धन का लाभ करे। शुभ युक्त या दृष्ट शुभ फल। पाप युक्त या दृष्ट दुष्ट फल। श्रीण चंद्र हो तो अशुभ फल।

लग्न में मंगल—कलह, धन खर्च, रक्त पित्त का रोग, मस्तक मुख व नेत्र में रोग। ृ लग्न में बुध—राजा से मान यहा, तेज वल की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, देह सुख 'प्राप्त ।

· लग्न में गुध-पुत्र स्त्री से सुख, राजा से सम्मान, लाम, वात रोग। लग्न में शुक्र-राजसमान, कुल की वृद्धि, हुएं सुख, जगत्प्रीति।

ं लग्न में शनि−सिर मुख पेट में रोग, कफ बात की पीड़ा, मित्र से वैर, स्वगृही या उच्च का हो तो शरीर सुख देता है।

लग्न में राहु-पुत्र मित्र आदि का कष्ट, धन नाश, कलह, बात पीड़ा, वस्त्र आदि का कष्ट ।

· लग्न में केतु-शिर में रोग ताप, विदेश से भय, उद्देग, स्त्री आदि की चिन्ता, चोट, शरीर में ब्यथा।

मास प्रवेश में धन में सूर्य-धन नाश, राजा अग्नि चोर शत्रु से झगड़े में धन

हानि, कुटुम्ब में कलह।

धन में चंद्र-इब्ट भित्रों से लाभ हो। पूर्ण चंद्र हो तो श्वेत वस्तु के व्यापार से धन लाम हो।

# २०६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

धन में मंगल-राजा, अग्नि चोर से भय, कष्ट शोक क्रूरता, धन का खर्च। धन में बुध-इष्ट मित्रों से सुख, शरीर सुख, धन का लाभ। धन में गुरू-राज्य से मान, शरीर सुख, मित्रों से सुख, धन का लाभ। धन में शुक्र-मित्रों की वृद्धि, शत्रु नाश, स्त्री सुख, धन लाभ। धन में शनि-धन नाश, राजा से भय, मुख नेत्र में पीड़ा, स्त्री पुत्रादि को कष्ट। धन में राहु-धन नाश, चिन्ता, देह में रोग, गुदा मुख व नेत्र में पीड़ा।

धन में केतु-धन धान्य का नाश, कुटुम्ब से विरोध, मुख में रोग, धन की

चिन्ता, घर में सुख नहीं मिले।

मास प्रवेश में तीसरे माव में सूर्य-धन सम्पदा की वृद्धि।, रोग नाश, धर्म की वृद्धि। रोग नाश, धर्म की वृद्धि। स्त्री पुत्र मित्र का सुख।

तीसरे भाव में चंद्र-पराक्रम से सुख, मित्र व माई से सुख, पूर्ण चंद्र हो तो

आरोग्यता हो।

तीसरे माव में मंगल-मित्र और धन का लाभ, राजा से मान, शत्रु नाश, पदः प्राप्ति, उत्सव।

तीसरे भाव में बुध-रात्रु मित्र का मिलाप, दुःख और सुख लाभ हो खर्च भी हो,

मिथ्या बचन बोले।

तीसरा गुरु-राजा से मान, धन लाभ, मित्र और भाई का लाभ, अल्प सुख, स्त्री को सुख।

तीसरा गुक्र-धन का खर्च, अपने मनुष्यों से विवाद, अल्प सुख, भाई बहुनों

का पोषण।

तीसरा शनि-धन लाभ, राजा से मान दुःख की निवृत्ति।

तीसरा राहु-शत्रु नाश, धन लाभ, आरोग्यता, मित्र सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि,

तीसरा केतु-विवाद, बन्धु नाश, वांहु पीड़ा, दानधर्म से हीन, शत्रु नाश, पराक्रम

की वृद्धि, ऐश्वर्य युक्तं।

मास प्रवेश में चतुर्थ सूर्य-राजा से भय, पशु और अनुष्य की पीड़ा, मित्रों से लड़ाई, भोजन में कष्ट।

चतुर्थं चंद्र-राजसी भोजन, अल्पघन का लाभ, गौ आदि का लाभ, भाई स्त्री

और मित्र का सुख।

्चतुर्थं मंगल-राज भय, कुटुम्ब से कलह, शरीर कष्ट, विदेश यात्रा, क्षुध्य से

चतुर्थ बुध-राज मान, मित्र भाई और स्त्री का सुख, मित्र का समागम,

शिल्प ज्ञान ।

चतुर्थ गुरु-राजा से मान, घन लाभ, स्त्री पुत्र मित्र का सुख, भूमि वाहन, विद्या से सुख। चतुर्थ शुक्र-धन लाभ आरोग्यता, राजा से मान, ऐश्वर्य वृद्धि, स्वजन और मित्रों से सुख।

चतुर्य शनि-राज भय, धन नाश, मातृ कुल में कष्ट, विदेश गर्मने । चतुर्य राहु-प्रवास, मित्रों में विवाद, चिन्ता, पशुओं की हानि ।

चतुर्थं केतु-पिता की हानि, माता आदि का सुख नहीं, यदि उच्च का हो तो बन्धुओं से सुख हो परन्तु अपने स्थान में अधिक रहना न हो।

मास प्रवेश में पंचम सूर्य-देह में पीड़ा, बुद्धि की हानि, धन हानि, स्त्री-पुत्र को कष्ट।

मास प्रवेश में पंचम चंद्र-शुभ दृष्टि हो तो शरीर सुख, उत्सव,पुत्र सुख। मास प्रवेश में पंचम मंगळ-शरीर कष्ट; धन हानि, पुत्र-स्त्री को कष्ट, बुद्धि हानि, मित्र भय।

मास प्रवेश में पंचम बुध-राजा से मान, ऐश्वर्य बढ़े, स्त्री-पुत्र का सुख। मास प्रवेश में पंचम शुक्र-धन लाभ, अच्छी बुद्धि, स्त्री का सुख, तन्त्र विचा में कुशलता।

पंचम शनि—धन क्षय, बुद्धि नाश, स्त्री पुत्र को कव्ट पेट में पीड़ा। पंचम राहु—पुत्रादिकों को कब्ट, उदर पीड़ा, भाई से विरोध, दुर्मित। पंचम केतु—बुद्धि का ह्वास, उदर में रोग, सन्तान की न्यूनता, राजपक्ष से आधा में विलम्ब हो।

मास प्रवेश में छठा सूर्य-बात्रु नांश, राजा से मान, धन लाभ, स्त्री, पुत्र का सुख, ऐश्वर्य बढ़े।

छठा चन्द्र-कफ बात की पीड़ा, राजा व चोर से कच्ट, भाइयों से विरोध। छठा मंगल-बाबु नावा, राजा से मान, धन लाभ, मित्र सुख, हुई। छठा बुध-बात रोग, धन हानि, स्त्री पुत्र से भय, शत्रु बढ़े। छठा गुध-बलक्षीण, मित्रों से वैर, शत्रु वृद्धि, धन हानि, उद्देग। छठा गुफ्र-बात कफ रोग, कच्ट, राज भय, धन खर्च, कलह। छठा धनि-शत्रु नाश, राजा की कृपा, वारीर सुख, स्त्री पुत्र का सुख, धन की वृद्धि।

छठा राहु—शत्रु नाश, शरीर सुख, धन लाम, राजा की प्रसन्नता, स्त्री पुत्र सुख। छठा केतु—शत्रु नाश, व्याधि नाश, मामा से विरोध, चौपायों से सुख। मास प्रवेश में सप्तम सूर्य—स्त्री को पीड़ा, गुदा, उदर मस्तक में रोग, धन हानि परदेश यात्रा।

सप्तम चंद्र-स्त्री सुख, राजा से मान, व्यापार से अन्य स्थान में लाभ । सप्तम मंगल-स्त्री को हानि तथा कब्ट, भय, देश त्याग, शरीर में रोग । सप्तम बुध-धन लाभ, मार्ग में व्यापार द्वारा सुख। सप्तम बुध-स्त्री सुख, राजा से सम्मान, व्यापार से धन लाम।

# २१०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षंफल खण्ड

सप्तम शुक्र—स्त्री पुत्र का सुख, हवं, मार्ग में लाभ, व्यापार से घन लाभ।
सप्तम शनि—धन नाश, शत्रु भय, विदेश यात्रा गमन से भय, मित्र को कष्ट।
सप्तम राहु—स्त्री को कष्ट, बात रोग किट व गुदा में पीड़ा देह पीड़ा,
विदेश वास।

सप्तम केतु—स्त्री को पीड़ा, मार्ग में निवृत्ति, देह पीड़ा, व्यय से चिता, केन्द्र में होने से लाग ।

मास प्रवेश में अब्टम सूर्य-पित्त रोग, गुदा में रोग, शरीर पीड़ा, धन हानि,

राज भय।

अष्टम चंद्र-कफ आदि से रोग, घन नाश, संताप।
अष्टम मंगल-गुदा में रोग, रक्त पित्त रोग, घन धर्म, मित्र पक्ष से आपित ।
अष्टम बुध-शत्रु नाश, राजा से मान सुख, धन लाभ।
अष्टम गुक्र-कलह, रोग, धन खर्च, वियोग, विदेश यात्रा।
अष्टम गुक्र-विदेश यात्रा, धर्म नाश, शरीर रोग, स्त्री पुत्र को पीड़ा, अल्प लाभ।
अष्टम शिन-शरीर में रोग, धन हानि, व्यसन, स्त्री-पुत्र को पीड़ा, बात रोग।
अष्टम राहु-पेट में रोग, विदेश वास, धन खर्च, स्त्री को कष्ट, भाइयों में
विरोध, विनाश।

अष्टम केतु-३, ४, ६, राशि का हो तो वात रोग से व्याकुल, गुदा में पीड़ा,

१-२ राशि का हो तो पुत्र व धन लाभ।

मास प्रवेश में नवम सूर्य-मन में उद्वेग, स्त्री-पुत्र से कलह, धर्म हानि। नवम चंद्र-राजा से मान, धर्म में रुचि, शत्रु विजय, भोग आदि की प्राप्ति, यश बढ़े।

नवम मंगल-धन का व्यय, कलह, धर्म हानि, पाप बुद्धि।
नवम बुध-शरीर सुद्ध, धर्म में बुद्धि, धर्म में मिध्यापना, स्त्री-पुत्र का सुख।
नवम गुरु-धर्म में रुचि, राजा से सुख, धन लाभ, अनेक भोग प्राप्ति।
नवम शुक्र-धन लाभ, आरोग्यता, उत्तम बुद्धि, स्त्री पुत्र का सुख, अचानक
धन-धान्य धर्म प्राप्ति।

नवम शनि-पाप बुद्धि, राजभय, स्त्री-पुत्र को कष्ट, धर्म हानि । नवम राहु-धर्म कार्य में विलम्ब, शरीर में पीड़ा, बैर, राजभय, दीनता । नवम केंतु-धर्म-हानि, धर्म कार्य में कभी घटा बढ़ी हो, भुजा में रोग, म्लेच्छ से भाग्य की वृद्धि, भाई को पीड़ा ।

मास प्रवेश में दशम सूर्यं-धन लाभ, भाग्योदय, कीर्ति सुख, पद प्राप्ति । दशम में चंद्र-राजा से मान, हवं, शत्रु नाश, स्त्री पुत्र का सुख, लाभ, सुख, पद प्राप्ति ।

दशम में मंगल—राजा की प्रसन्तता, व्यापार से धन लाभ, ऐश्वर्य की वृद्धि। दशम में बुध—राजा से मान, शतु नाश, धन लाभ, व्यापार में वृद्धि। दशम में गुष्ट—धन लाम, राजा से मान, कीर्ति, घर में उत्सव, मित्र सुख ।
दशम में शुक्र—कार्य सिद्धि, धन लाभ, राजा से मान, शत्रु नाश, मित्र सुख ।
दशम में शिनि—राजा से भय, दीनता, धन-हानि, व्यापार में हानि, यात्रा ।
दशम में राहु—धन हानि, मित्रों से बैर, भय, देह में रोग, भूमि की हानि ।
दशम में केतु—हृदय व जानु में पीड़ा, भाग्यहीन, कव्ट, माता की हानि, पिता
को सुख ।

मास प्रवेश में लाभ में सूर्य-आरोग्यता, राजा की कृपा, मित्रों द्वारा हवं, गौ आदि पशु एवं धन की प्राप्ति, लाभ।

लाभ में चंद्र—राजा से लाभ, श्वेत वस्तु के व्यापार से लाभ, श्वेत वस्त्र आदि का लाभ।

लाभ में मंगल-धन लाभ, प्रताप, राजा की कृपा, शत्रु नाहा, स्त्री-पुत्र का सुख।

लाभ में बुध—श्वेत वस्तु के व्यापार से लाभ, आरोग्यता, धन लाभ, पुत्र आदि का सुख।

लाभ में गुरु—मित्र सुख, आंयु और आरोग्यता की वृद्धि, पशुओं की प्राप्ति, स्त्री-पुत्र का सुख।

लाभ में शुक्र — शुभ वस्तु के व्यापार से लाभ, जल मार्ग से धन प्राप्ति, सुख, 'स्त्रियों द्वारा धन बढ़े, प्रियजनों की संगति।

लाभ में शनि—आरोग्यता, राजा से लाभ, धन लाभ, स्त्री सुख, ऐश्वयं बढ़े। लाभ में राहु—नीच वर्ण से लाभ, स्त्री सुख, धन लाभ हो, कुछ हानि भी हो, शरीर सुख, ऐश्वयं बढ़े।

मास प्रवेश में व्यय भाव में सूर्यं —शरीर में पित्त रोग, नेत्र रोग, राज पीड़ा, राजदंड में व्यय, भाइयों से विरोध।

व्यय में चंद्र---चिंता, नेत्र रोग, अच्छे काम में धन का व्यय, घर में कलह, शत्रु की उत्पत्ति ।

न्यय में मंगल - राजा से भय, धन-हानि, शरीर कष्ट, नेत्र रोग, स्त्री पुत्र से विरोध।

व्यय में बुध--राजा से भय, कुटुम्ब में कलह, अधिक खर्च, अल्प लाभ।

व्यय में गुरु—राज भय, धन का खर्च, विदेश यात्रा, स्वजनों से विरोध, शरीर में क्षय।

व्यय में शुक्र — अच्छे काम में खर्च, विदेश यात्रा, मित्र तथा भाइयों से विरोध, विछोह।

व्यय में शनि —राज भय, धन का नाश, कुटुम्ब से विरोध, पाँव, नेत्र और ःछाती में रोग।

व्यय में राहु—शत्रुका उदय, राज से पीड़ा, स्त्री को पीड़ा, धन का खर्च, शारीर कष्ट।

# २१२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षंफल खण्ड

व्यय में केतु—गुद्ध और वस्ति रोग, पाँव और नेत्र में पीड़ा, शत्रु नाश, मामा रहित हो, राजा तुल्य । मास कुण्डली के कुछ योग

(१) मासेश लग्न में हो तो धन और सन्तान का सुख हो, राजमान प्राप्त हो।

बाहुबल का प्रताप बढ़े, चत्रु क्षय हो, कर्म का उदय हो।

(२) लग्न में मुक्र चंद्र युक्त हो तो उस मास में पुत्र एवं धन-धान्य का सुख हो।

(३) लग्न में राहु युक्त चंद्र हो तो उस मास में ज्वर पीड़ा हो चारीर दुर्वल हो जावे।

(४) लग्न में गुरु हो चतुर्य में बुध हो तो सुख हो, धन-धान्य की प्राप्ति हो।

(१) लग्न या अष्टम में क्षीण चन्द्रमा हो पाप युक्त या दृष्ट हो तो वह शत्रु के बशा हो, शस्त्र का भय, रोग या मृत्यु हो ।

(६) धन-भाव में शनि हो और लाभ में सूर्य हो तो शरीर पीड़ा और नेत्र

रोग हो।

(७) तीसरे घर में मंगल और चंद्र हों तो स्त्री सुख हो उस मास में धन-धान्य का लाभ हो।

(=) तीसरे घर में गुरु चंद्र हो चौथे शुक्र हो तो उस भाव में सब अरिष्ट कष्ट

बादि दूर होकर सुख प्राप्त हो।

(९) तीसरे भाव में सूर्य हो, दशम में गुरु हो तो उस मास में अरिष्ट, कष्ट आदि नाश होकर सुख हो।

(१०) चतुर्थ में पाप ग्रह हों तो वाहन से गिरे और शरीर में बहुत पीड़ा हो।

(११) चतुर्यं में सूर्यं और दशम में पाप ग्रह हों तो मानसिक चिता और राज-

(१२) मासेश पंचम भाव में हो तो संतान सुख और घन लाभ हो सर्वार्थ लाभ

प्रताप बृद्धि हो।

(१३) चन्द्रमा से पंचम में गुरु हो, गुरु से नवम में चंद्र हो तो रोग और शत्रु का

नावा हो अरिष्ट का नावा हो।

(१४) मासेश छठे भाव में हो तो शत्रु का उदय हो, रांग हो, धन और वाहन की हानि हो, कार्य सिद्ध न हो ।

(१५) जब वर्षेंग, मासेश, दिनेश, मुंथेश पाप ग्रह से युक्त होकर ६-६ या १२

स्थान में हों तो कीति और सम्मान की हानि हो।

(१६) मंगल सिहत चंद्र ६ या द स्थान में हो तो शस्त्र से या शत्रु से भय हो।

(१७) जब लग्नेश, मासेश, वर्षेश, मुंथेश पाप ग्रह युक्त हो, पाप ग्रह से दुष्टि होकर ६ या = घर में हो तो शत्रु भय, व्याघि ओर दुःख हो।

(१८) सप्तम भाव में राहु के साथ चंद्र हो. तो उस मास में बहुत कब्ट हो,

विशेष कर स्त्रियों को कष्ट हो।

(१९) सप्तम स्थान में भुभ ग्रह हो तो उस दिन जुआ खेलने में जीतेगा।

(२०) मासेश अष्टम हो तो अनेक कष्ट हो, संताप बढ़े, भय हो, शत्रु का उदय हो, शत्रु घात, विपाग्नि की पीड़ा।

(२१) लग्नेश और अष्टमेश अष्टम हो तो उस मास में अनेक प्रकार से शरीर

कष्ट हो, विधर विकार हो।

(२२) मंगल चन्द्रमा से युक्त अष्टम हो और मंगल के साथ सूर्य हो तो शरीर में रुधिर स्नाव हो, गुह्योन्द्रिय में पीड़ा हो, दुःख बढ़े।

(२३) जन्म लग्नेश के साथ सूर्य अब्टम हो तो गुह्योन्द्रिय में पीड़ा हो दु:ख बढ़े।

(२४) नवम में मकर का मंगल हो, मुंथेश पंचम हो तो अरिष्ट नहीं होता।

(२४) मासेश नवम में हो तो भाग्योदय हो, स्त्री व संतान का सुख हो, मित्र स्त्राभ व धर्म की वृद्धि हो, धनागम हो, सर्वार्थ लाभ हो।

(२६) नवम में मंगल शुक्र से युक्त हो तो उस महिने में अरिष्ट और कष्ट का

नाश हो, सुख हो।

(२७) लग्नेश नवम में हो, नवमेश पंचम हो तो भाग्योदय हो, सुख लाम हो।

(२८) नवम में शुभ ग्रह हों तो धन, धर्म गौरव व कीर्ति वहें।

(२९) बारहवें स्थान में मुंथा हो तो अभीष्ट की प्राप्ति न हो, चोर का भय,

धर्म अर्थ का नाश, मित्रों को कष्ट उद्यम हीन हो।

(३०) व्यय में गुभ ग्रह गुभ कार्य में व्यय कराते हैं, २-१२ स्थानों में पाप ग्रह हानि करते हैं, इन दोनों घर में पाप (पाप कर्तरी योग) हो तो रोग हो। गुभ ग्रह की कर्तरी गुभ होती है।

(३१) जिस मास का मासेश केन्द्र में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन और

सुख की बढ़ती हो, कव्ट दूर हो।

(३२) लग्नेश केन्द्र में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अपनी दशा में धन कीर्ति और सुख की वृद्धि करे।

(३३) लग्नेश मासेश वर्षेश बलवान होकर केन्द्र त्रिकोण या लाभ में हो राज्य

काभ आदर, यश प्राप्त हो नीरोग्यता प्राप्त हो, शत्रु नाश हो।

(३४) चंद्र या लग्न से केन्द्र त्रिकोण या लाम में वलवान शुम ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह ३, ६, १९ स्थानों में हो तो यश सन्मान भोग-विलास आदि सुख प्राप्त हों।

# अध्याय २२

# दिन प्रवेश का संक्षिप्त फल

दिन प्रवेश काल में ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट कर और चन्द्रमा व लग्न इन दोनों के नवांश में फल कहना।

दिन प्रवेश में ७ अधिकारी होते हैं। (१) जन्म लग्नेश, (२) वर्ष लग्नेश, (३) मास लग्नेश, (४) मुंथेश, (५) त्रिराशीश, (६) दिन लग्नेश, (७) दिन का सूर्य राशीश, रात्रि का चंद्र राशीश। इनमें से अधिक लग्न को देखने वाल। ग्रह दिनेश कहलाता है।

दिनेश, मासेश, वर्षेश, मुंथेश ६-५-१२ घर में हों तो इस दिन रोग होता है यश और मान की हानि होती है। यदि ये केन्द्र त्रिकोण और लाभ में हों तो साथ देते हैं।

णुभ ग्रह बली होकर लग्न व चंद्र से केन्द्र या त्रिकोण में हों और पापग्रह् ३─६─९ घर में हों तो इस दिन मनोविनोद हो, सम्मान हो, धन और यश सहित सुख होवे।

दिन प्रवेश से लग्न का नवांश स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो या चंद्र से मित्र दृष्ट से दृष्ट हो तो निरोगता, शरीर पुष्टि और राज्यादि सुख प्राप्त हो। यदि वे निर्बेल या ६-८-१२ घर में हों तो मास प्रवेशोक्त वत् दुःख होवे।

ऐसे ही सब भावों का विचारना अर्थात् जिस भाव का नवांग्रेश मुभ ग्रहों से युक्त मित्र दृष्टि से दृष्ट हो उस भावसम्बन्धी सुख हो और यदि नवांक स्वामी पापग्रह युक्त या शत्रु दृष्टि से दृष्ट हो तो दुःख हो इसमें चंद्रमा का भी मित्र या शत्रु दृष्टि का विचार करना।

छठे भाव का नवांशेश गुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो रोग करता है। पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो गुभ है निरोगता देता है। ऐसे ही व्यय भाव के नवांश राशि में गुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो सन्मार्ग में व्यय हो पापयुक्त दृष्ट से व्ययं के काम में घन खर्च, चोरी आदि से घन हानि हो।

सप्तम भाव का नवांश यदि शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो अपनी स्त्री से विलास आदि सुख मिले पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो स्त्री से कलह, स्त्री सम्बन्धी दुःख हो। यदि दो पाप ग्रहों के बीच सप्तम भाव की नवांश राशि पड़े तो मरण होवें। जो पाप ग्रह सप्तम भाव में हो तो अन्य स्त्री से संगम होवे। शुभ ग्रहों से बहुत स्त्री सौख्य होवे।

सप्तम भाव की नवांश राशि यदि दो शुभ ग्रहों के वीच हो तो बहुत स्त्री सुख होवे। गुरु से युक्त दृष्ट हो तो अपनी स्त्री से प्रेम व संगम हो, गुरु से भिन्न ग्रहों से सप्तम भाव का नवांश युक्त दृष्ट हों तो पर स्त्री से संगम हो।

अष्टम भाव का नवांशेश अष्टम भावस्य ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो युद्ध में मरण हो। यदि पाप और शुभ दोनों से युक्त या दृष्ट हो तो मिश्रफल होगा। यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो सुख हो, शेष वर्ष लग्न के अनुसार समझना।

दूसरे और बारहवें स्थान में पाप ग्रह हो तो हानि होती है। धन स्थान में भुभ ग्रह हो तो घन लाभ, व्यय स्थान में शुभ ग्रह हो तो शुभ काम में व्यय होता है। यदि लग्न में पाप ग्रहों की कर्तरी हो तो रोगादि दुःख हो। शुभ ग्रहों की कर्तरी हो तो शुभ फल होता है।

पापग्रह से युक्त दृष्ट क्षीण चन्द्रमा लग्न या अष्टम स्थान में हो तो मरण हो । यदि अन्य उत्तम योग हो और आयु हो तो रोग व शत्रु से शस्त्र भय या बन्धन हो।

चन्द्रमा मंगल युक्त ६ या द स्थान में हो तो शस्त्र से या पशु व्याघ्रादि से भय हो। यदि चतुर्थं स्थान में पाप ग्रह हो तो वाहन से पतन होने और शरीर में बहुत पीडा हो।

शुभ ग्रह सप्तम में हो तो जय जुआ में धन लाभ और सुख हो। नवम स्थान में गुभ ग्रह हो तो धन, ऐश्वयं राज सम्मान और कीर्ति प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त

मास कुंडली फल देखने की वार्ते दिन प्रवेश फल में भी विचारना।

६--- १२ भाव के स्वामी के सम्बन्ध से भी विचारना कि ये जिस भाव में होंगे उसकी हानि करेंगे। दिनेश का भावेश से सम्बन्ध और दिन लग्नेश की स्थिति और दिन लग्नेश का कार्येश से सम्बन्ध पर भी विचारना। दिन प्रवेश काल में चन्द्र अवस्था का फल

दिन प्रवेश में चन्द्र जिस प्रकार की अवस्था में होवे उसी अवस्था के तुल्य फल देता है।

मास प्रवेश में भी इसका विचार करना।

प्रसन्तता, स्त्री संग

चन्द्र की अवस्था जानना

(६) रति= .

चन्द्र स्पष्ट लेकर राशि को छोड़कर केवल अंशादि लेकर २ से गुणा कर ५ का भाग देना, लिव्स अवस्था गत हुई उसके आगे की वर्तमान अवस्था हुई। उदाहरण-चन्द्र ४ रा०-= -५'-६" । यहाँ राशि के ४ छोड़कर शेप अंश = -५'-६"  $\times$  २=१६-१०-११ ÷ ५० लिख ३ गत अवस्था हुई चौथी वर्तमान अवस्था हुई। ३०° में १२ कंक में−9२ - 30=3=×२ - ५ अवस्था के नाम और फल ये हैं।

| अवस्थाता इष्ट अस मनार न रण-यन र र र र र र र र र र र र र र र र र र र |                                           |                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| नाम                                                                 | फल                                        |                               |  |  |
| (१) प्रवास=                                                         | प्रवास (यात्रा)                           | (७) क्रीड़ित=सुख लाभ          |  |  |
| (२) नाश=                                                            | धन नाश                                    | (८) सुप्त=निद्रा, कलह, पीड़ा, |  |  |
| (३) मरण=                                                            | मृत्यु भय                                 | (९) भुक्ति≔भय                 |  |  |
| (४) जय=                                                             | विजय                                      | (१०) ज्वराख्य≔संताप           |  |  |
| (५) हास्य=                                                          | स्त्रियों से विलास                        | (११) कंपिता=धनहानि            |  |  |
| 14/0/14-                                                            | 16-1-11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                               |  |  |

(१२) सुस्थिरता=सुख

२१६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

मेष राशि हो तो १ प्रवास से वर्तमान चन्द्रदशा तक गिनना, वृष राशि में नाश से, मिथुन में मरण से कर्क में जय से इसी प्रकार मीन में वारहवीं स्थिर दशा से गणित से प्राप्त वर्तमान अवस्था की संख्या तक गिनने में जो अवस्था आवे उसे लेना जैसे वृश्चिक के चन्द्र में द के आगे प्राप्त ४ तक गिना तो ११वीं कंपित आई। उपरोक्त कर्क के चन्द्र में वर्तमान चौथी अवस्था आई तो ४ जय से आगे गिना चौथी क्रीड़ित अवस्था आई। अन्य मत से राशि कोई भी हो गित से जो वर्तमान संख्या उसे प्रवास से ही गिनकर अवस्था निकालते हैं।

# अध्याय २३

मुन्था का फल विचार

जिस राशि पर मुंथा हो उस राशि का स्वामी मुंथेश कहजाता है। मुंथा अपने स्वामी (मुंथेश) से या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो सुख होता है। यदि वह शत्रु पाप अलप वली ग्रह से दृष्ट हो तो भय और रोग होता है। भाव,दृष्ट और योग विचार कर फल निर्णय करना।

वर्षं लग्न से मुन्या ४, ७, ६, ६, १२ स्थानों में अशुम फल देती है और ९,१०, ११ स्थानों में सुखदायक होती है और १,२,३,५,स्थान में उद्यम करने से धन देती है।

जो भाव पाप युक्त हो या जिस पर क्रूर ग्रह की शत्रु दृष्टि हो यदि उस भाव में मुन्या हो तो वह गुभ स्थान गत भी हो तब उस स्थान का शुभ फल नहीं देती परन्तु

अशुभ फल बढ़ाती है।

जो मुन्या शुभ ग्रह से या मुंथेश से युक्त दृष्ट हो तथा मुन्येश वलवान हो या सुभ ग्रह या मुन्येश से इत्यशाली हो तो जिस भाव में वह मुन्या है उसके फल को बढ़ाती है। अशुभ फल नहीं होता। इसके विपरीत हो अर्थात् मुन्येश व शुभ ग्रहों से युत दृष्ट न हो निर्बल हो और पाप ग्रह से मूसरीफ योग करती हो तो उस भाव के शुभ फल को नाश कर अशुभ फल वढ़ाती है।

जन्म लग्न से ४, ७, ६, ८, १२ स्थान में मुन्या हो पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट भी हो वैसी मुन्या वर्ष लग्न से जिस भाव में पड़े उस भाव के फल को नाश करती हैं। यदि शुभ ग्रह व अपने स्वामी से दृष्ट हो तो हानि नहीं होती शुभ ही होता है।

मुन्या जन्म लग्न से तथा वर्ष लग्न से शुभ स्थान में हो पाप युक्त या दृष्ट न हो तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल बढ़ता है। जैसे जन्म लग्न से और वर्ष लग्न से मुन्था पंचम स्थान में शुभग्रह या मुन्येश युक्त दृष्ट हो तो पुत्र वृद्धि करती है इत्यादि। यदि जन्म तथा वर्ष लग्न से अनिष्ट स्थान में हो तथा पाप युक्त दृष्ट व पाप से इत्थशाली हो तो उस भाव का फल अवश्य नष्ट होगा।

जन्म लग्न से ४, ६, ८, १२ दुष्ट भाव में तथा वर्ष में भी अनिष्ट स्थानों में ही पाप ग्रह युक्त दृष्ट स्वामी के अस्तंगत आदि से निवंल हो तो उस भाव को नाश करती है और अपने स्वामी से युक्त दृष्ट व इत्थशाल से ग्रुम फलद होती है।

जन्म लग्न से मुन्था चतुर्व भाव में शुभग्रह युक्त हों तो पिता को धन भूमि लाभ कराती है ऐसे ही पाप युक्त हो तो राजा से भय और आजीवन अति कष्ट होवे। ऐसे ही जन्म लग्न से अष्टम में शुभ युक्त हो तो शुभ फल होगा पाप युक्त होने से अनिष्ट फल देगी। ऐसे ही षष्टादि स्थानों में भी विचारना।

वर्ष लग्न में मुन्या स्वस्वामी या शुमग्रह युक्त दृष्ट जिस भाव में हो वह जन्म लग्न से जो भाग में हो वह उस भाव की वृद्धि करती है। जैसे वर्ष में मुन्या चतुर्ष में ग्रुभ ग्रह वा स्वामी से युक्त दृष्ट है और जन्म लग्न से गिनने से यह भाव तीसरा होता है तो इस वर्ष में भाई के सम्बन्ध में शुभफल होगा। और पाप युक्त वा दृष्ट जिस भाव में हो वह जन्म लग्न से जो भाव हो उसकी हानि होती है। परन्तु वर्षश वली तथा शुभ ग्रह हो तो पाप युक्त मुन्या का पूर्वोक्त फल नहीं होगा।

मुन्येश और वर्ष लग्नेश दोनों वक्री, नीच या अस्त हों तो उस वर्ष में धन

हानि, मानसिक चिंता, सन्तान चिंता आदि हो।

जन्म लग्न से मुन्या ६-८-१२ भाव में हो और वर्ष में भी जिस भाव में हो उस भाव की हानि होती है जैसे लाभ में हो तो लाम भाव सम्बन्धी हानि हो।

मुन्या, वर्ष मुन्थेश, वर्षेश, वर्ष लग्न और वर्ष लग्नेश ये सब पाप ग्रह से दृष्ट

हों तो उस वर्ष बहुत कष्ट हो।

लग्न में वर्षेश होकर बुध मुंथा के साथ हो तो परीक्षा इण्टरम्यु आदि में

सफलता हो। मुन्येश, वर्ष लग्नेश, वर्षेश, और जन्म लग्नेश यदि ये ६-८-१२ में हों या पाप युक्त या पाप दृष्ट हों तो उस वर्ष बहुत कष्ट हो।

माव के अनुसार वर्ष में मुन्या का फल

(१) लग्न में मुन्या—शत्रु का नाश, पुत्र लाभ, राजा की कृपा, सन्मान, प्रताप

की वृद्धि, शरीर पुष्टि, उद्योग से धन और सुख, मन में संतोष, पराक्रम।

(२) द्वितीय भाव में मुन्या — उद्योग से धन लाम, राजा का आश्रय, बन्धुओं से सन्मान, तेज वृद्धि, शरीर पुष्टि, सुन्दर भोजन, उत्साह, सुयश, तीथंगमन, सुखप्राप्ति अनिष्ट का नाश हो, शश्रु को संताप हो।

(२) तृतीय में —पराक्रम से धन यश सुख लाभ, सहोदर वन्धुओं से सुख, शरीर पुष्टि, राजा से सहायता मिले, जय प्राप्त हो, देव बाह्मण और गी में भक्ति, मनोरय पूर्ण हो।

# २१८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

- (४) चतुर्थं में —शरीर पीड़ा, रोग, शत्रु से भय, मन में संताप (अशान्ति) उद्योग में हीनता, निंदा, वन्युओं से विरोध, भय और दुःख की वृद्धि, राजा से भय, प्रतिज्ञा भंग।
- (४) पंचम में —धन लाभ, श्रेष्ठ बुद्धि, पुत्र लाभ, राजा की कृपा, प्रताप की वृद्धि, अनक भोग विलास, देव ब्राह्मण का पूजन, शरीर सुख, मन की व्यथा दूर हो, शत्रु का अपमान हो।

(६) षष्ठ में - देह दुर्बल, शत्रु की वृद्धि, रोग हो, चोर व राजा का भय, कार्य

और धन का नाश, बुद्धि भ्रंश, कार्य में पछतावा, कुटुम्ब से वैर।

(७) सप्तम में — स्त्री तथा बांघव से दुःख, शत्रु से भय, धन धर्म का नाश, उत्साह भंग, रोग और शोक हो, मित भ्रम, विरुद्ध कार्य की चेष्टा हो, श्रंझट हो।

(c) अष्टम में — शत्रुव चोर का भय, धन और धम का नाश, दुर्व्यसन, रोग हो, बल नाश, विदेश गमन, कलह से व्याकुलता, असंतोष, वर्ष भर अशुभ फल रहे।

(९) नवम में —धर्म कार्यों में उत्साह, स्त्री पुत्र का सुख, भाग्योदय, परम यश, देव ब्राह्मण की पूजा, राजा से धन लाभ, पद प्राप्ति, कुटुम्बी व मित्रों से हित हो।

(१०) दशम में — राजा की कृपा, कीर्ति विद्या धन की वृद्धि, परोपकार, सत्

कमं की सिद्धि, देव ब्राह्मण की भिक्त, मनोरथ सिद्धि, अच्छी पदवी।

(११) लाभ में — भाग्योदय, आरोग्यता, चित्त की प्रसन्नता, राजा के आश्रय से धन लाभ, सु मित्र तथा पुत्रों से अभिमत प्राप्ति, मनोरथ सिद्धि, ऐश्वर्य वढ़े।

(१२) व्यय में मुन्था—अधिक खर्च, शरीर कष्ट, दुष्ट संगति, देह में रोग, धन और धमं की हानि, सज्जनों से भी वैर, उद्योग में विफलता, देव पूजा से चित्त उच्चाटन, लोगों से विरोध, कुटुम्ब से दुःख। वर्ष में ग्रह अनुसार मुन्था का विशेष फल

(१) सूर्यं—मुन्था सूर्यं राशि में या सूर्यं युक्त हो या किसी भाव में स्थित सूर्यं से दृष्ट हो तो राज्य लाभ हो, राजा से मिलाप, गुणों की प्राप्ति हो दूसरे अच्छे. स्थान की प्राप्ति हो भोग विलास आदि का सुख हो, ऐश्वयं मान वढ़े, शत्रु से रहित हो।

(२) चन्द्र — मुन्था चन्द्र राशि में या चन्द्र युक्त या दृष्ट हो तो धर्म और यश की वृद्धि, निरोगता, संतोष और बुद्धि की वृद्धि हो। यदि पाप दृष्ट हो तो अत्यन्त

क्लेश होता है।

(३) मंगल—यदि मंगल युक्त या दृष्ट या मंगल की राशि में हो तो पिता प्रकोप बढ़े गरमी का प्रकोप हो, शस्त्र से चोट लगे और रिधर पीड़ा हो, बन्धुओं और मित्रों में अरुचि, घर और भोजन में सुख न मिले, कुमित बढ़े यदि वैसी मुंखा शिन से दृष्ट हो या शिन के घर में हो तो उक्त फल विशेष खंप से होता है।

(४) बुध—यदि बुध युक्त या दृष्ट या बुध की राशि में हो या शुक्र युक्त दृष्ट या शुक्र की राशि में हो तो स्त्री लाम, बुद्धि बढ़े, अधिक यश हो, धर्म और सुख की वृद्धि हो, सन्मार्ग द्वारा द्रव्य लाभ, वन्धु मिलन, सत्संग, सत्कथा अवण, सन्मान बढ़े । यदि ऐसी मुन्था पर पाप दृष्टि या पाप युक्त हो तो कष्ट होता है ।

(४) गुरु — गुरु से युक्त या दृष्ट या गुरु की राशि में मुन्या हो तो पुत्र व पुत्री का सुख हो सुवर्ण वस्त्र और रत्न का लाभ, सुकृत कार्य से मन, बुद्धि और ऐस्वर्य बढ़े। यदि शुभ ग्रह से मुन्या का इत्यशाल होता हो तो राज्य का लाभ होता है।

(६) शुक्र-- शुक्र युक्त यां दृष्ट मुंथा हो तो शयु का पराजय, बन्धु सुख, सुन्दर

स्त्री का सुख, पुत्र सुख, सम्मान वढ़े, राजा के आश्रय से धन वढ़े।

(७) शनि—शनि युक्त या दृष्ट या शनि की राशि में हो तो वात रोग हो, अपमान हो, अग्नि भय, धन की हानि हो, मन में दुष्ट विचार, कलह से चिन्ता, ऐश्वर्य वाले उन्मत्त पुरुष से विभव रहित होवे यदि गुरु से इत्यशाल हो या गुरु की दृष्टि हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है।

(=) राह—मुंथा राहु के मुख (भोग्यांश) में हो तो धन की प्राप्ति, यश, सुख और धर्म वृद्धि हो यदि गुरु या शुक्र से युक्त या दृष्ट हो तो अच्छा स्थान (पद) की

प्राप्ति होती है, सुवर्ण रत्न तथा वस्त्रों का लाभ होता है।

यदि मुन्था राहु के पृष्ठ (भुक्तांश) में हों तो शुभ फल नहीं मिलता। मुंथा राहु से सप्तम पुच्छ में केतु के साथ हो तो शत्रु से भय और कष्ट हो यदि पाप ग्रह से

दृष्ट हो तो घर में संचित धन या घर और सम्पत्ति का नाश होता है।

जनम लग्न से सप्तम स्थान में राहु रहने से धन और मम्पत्ति का नाश होता है। सारांश यह है कि जन्म काल में मुंथा जन्म लग्न पर ही रहती है और गत वर्ष तो है ही नहीं। और राहु के सप्तम स्थान में पुच्छ है। यदि लग्न से सप्तम स्थान में राहु रहे तो सप्तम से सप्तम स्थान लग्न ही पुच्छ होगा। जन्म में वहीं पर मुन्था के रहने से उपरोक्त फल होगा।

राहु के भोग्यांता मुख है मुक्तांता पृष्ठ है। जैसे मान लो राहु स्पष्ट ३-५-१०१५ कर्क राशि का राहु है तो कर्क के ५-१०-१५ ये भोग्यांता मुख कहलाये क्योंकि
वक्र गित से राहु चलता है और इन अंशों को ३० में से घटाने पर शेष २४-४९५५ में भुक्तांता (पृष्ठ) हुए। कर्क का राहु है तो इससे सन्तम मकर हुई यही राहु
की पुच्छ हुई। राहु से सन्तम सदा केतु रहता है इससे राहु की पुच्छ केतु ही है।
मन्येश फल विचार

धन नाश रोग—मुन्या का स्वामी मुंचेश होता है। यदि मुन्थेश ६-६-१२-४ स्थान में हो या अस्त हो या पापाक्रान्त राशि (क्रूर ग्रह) से ४ या सातवा हो अर्थात् शत्रु दृष्टि हो तो शुभ फल नहीं होता रोगोत्पत्ति और धन नाश भी करता है।

मरण कष्ट — मुन्थेश वर्ष लग्न से अष्टमेश युक्त हो या श्रुत दृष्टि (१-४-७-१०) से दृष्ट हो तो शुभ फल नहीं देता यहाँ यदि दोनों योग हों अर्थात् दोनों ग्रह एक साथ ही किसी राशि में हों तो मरण फल होता है। इसमें भी विचारना कि यदि ६-८-१२ स्थान में यह योग हो अष्टमेश पाप से युक्त हो तो अवस्य मरण हो। ्यहाँ अष्टमेश का तथा मुन्थेश का जो धातु हो उसके दोष से रोग कहना। एक ही योग हो अर्थात् क्षुत दृष्टि से अष्टमेश से मुन्थेश देखा जाय तो मरण के समान कष्ट

होता है।

शुभ अंश फल — जन्म काल में मुन्या या मुन्येश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो पूर्वाई में शुभ फल देता है। मुन्या और मुन्येश दोनों शुभ ग्रह युक्त व दृष्ट हों तो अति शुभ फल वर्ष के पूर्वाई में देते हैं तथा वर्ष काल में मुन्या या मुन्येश शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो वर्ष के उत्तराई में शुभ फल देते हैं तथा मुन्या मुन्येश शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो अति शुभ फल वर्ष के उत्तराई में हो। ऐसे ही जन्म में मुन्या मुन्येश में से एक भी पापग्रह युक्त या दृष्ट हो तो वर्ष के पूर्वाई में अशुभ फल हो। दोनों पाप युक्त दृष्ट हो तो अति अशुभ । यदि वर्ष में मुन्या मुन्येश में से एक ग्रह पाप युक्त दृष्ट हो तो वर्ष के उत्तराई में अशुभ फल यदि दोनों में हो तो अति अशुभ फल हो।

भय, कष्ट, कलह — मुन्थेश द्वादश और अष्टम स्थान में वलहीन हो पाप ग्रह या पाप ग्रह के वर्ग में हो तो उस वर्ष कष्ट, भय, मनुष्यों से विवाद और स्वजनों के

साथ अत्यंत कलह हो।

मित्रता, श्रेष्ठ बुद्धि—वर्षं में मुन्थेश, नवम, लाम, नृतीय या केन्द्र में हो तो राजाओं के साथ मित्रता हो प्रताप बड़े बुद्धि श्रेष्ठ हो।

सुख — मुन्येश, वर्ष छन्नेश, जन्म लग्नेश वलवान् होकर केन्द्र त्रिकोण धन या लाभ स्थान में हो तो धन सुवर्ण, वस्त्र आदि की प्राप्ति हो सुख हो ।

सन्मान, धन-मुन्येश या उसका मित्र शुभ ग्रह हो और वली होकर मुन्या

को देखता हो तो मनोरथ पूर्ण हो, राजा से सन्मान व धन लाभ हो।

वल अनुसार फल—गुभ-अग्रुभ मिश्रित मुंया का फल मुन्येश की दशा में विचारना। मुन्येश पूर्ण वली हो तो पूर्ण फल, मध्यम वली से मध्यम और हीन बली से हीन फल अनुमान करना। मुन्या जिस ग्रह से युक्त हो उस ग्रह का वल भी देख कर फल निर्णय करना।

कष्ट पीड़ा — मुत्थेश और लग्नेश एक साथ अष्टम में हों तो मरे हुए सदृश कर देता है या कंठावरोध, रक्त विकार या गुह्य न्द्रिय पीड़ा करता है।

रोग पीड़ा—मुन्थेश अब्टन हो दशमेश नवम पंचम घर में हो तो शरीर पीड़ा अन्नातृ कब्ट या गुल्म रोग हो ।

धन सुख, लाभ—मुन्येश वलवान हो वर्ष लग्नेश या जन्म लग्नेश केन्द्र त्रिकोण या धन में हो तो सुख हो धन सुवर्ण वस्त्र आदि का लाभ हो।

सुख कीर्ति — मुन्येश केन्द्र त्रिकीण लाभ या धन स्थान में हो तो राज्य सुख, कीर्ति बंधु सुत आदि का सुख हो।

रोग से बरीर नष्ट-मुन्येश अष्टम हो अष्टमेश सूर्य मंगल से युक्त हो तो कफ, र्गिपत्त रोग से बरीर नष्ट हो। निधन--- मुन्येश त्रिराशीश जन्म लग्नेश ये अस्त सप्तम में हों वर्षेश नीच का

हो तो उसका निधन हो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता।

अरिष्ट दूर धन प्राप्ति—मुन्येश निज भाग्य स्थान में हो तथा उच्च में होकर भुभ ग्रह भित्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट नाश होकर धन रत्न सुवर्ण आदि की प्राप्ति होती है।

पेट में रोग--मुन्येश अस्त हो लग्नेश नीच में हो तो उस वर्ष अरिष्ट हो और:

पेट में रोग हो।

प्रताप सन्मान---मुन्थेश ११-३-१-४-७-१० स्थान में हो तो प्रताप बढ़े राजा से सन्मान प्राप्त हो।

अरिष्ट नाश-मुन्थेश नवम स्थान में हो उच्च में हो शुभ ग्रह या मित्र ग्रह से

दृष्ट हो तो धन वाहन सुवर्ण रत्न आदि प्रान्ति होकर अरिष्ट दूर हो।

गुल्मादि रोग अरिष्ट - मुन्येश अष्टम हो मुन्या छठे घर में हो तो उदर में गुल्म आदि रोग हो स्त्री को पीड़ा हो अरिष्ट हो।

मृत्यु - मुन्येश और लग्नेश ६-८ घर में क्रूर ग्रहों से युक्त हों तो अपनी दशा में

मृत्यु करते हैं यदि गुभ दृष्टि हो तो आधा फल हो।

अरिष्ट नाश — मुन्येश सहज भाव में शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो सन्तम में सूर्य हो तो अरिष्ट नाश हो।

लाम-मुन्येश पंचम हो उसका स्वामी नीच का भाग्य स्थान में हो तो बहुत

लाभ हो राजा तुल्य करें।

अरिष्ट नावा—मुन्येशं केन्द्र में हो बलवान लग्नेश केन्द्र में हो और वर्षेश सप्तम

हो तो मुंथा कृत अरिष्ट का नाशक हो।

अरिष्ट नाश- मुन्येश तीसरे घर में जन्म लग्नेश और सीम्य ग्रह से युक्त हो

तो सम्पूर्ण अरिष्ट नाश हो।

निरोग्यता-मुन्येश दशम में हो सीम्य ग्रह से युक्त दृष्ट हो ता निरोग्यता, अर्थ की प्राप्ति होकर वाहुवल का प्रताप बड़े।

मास प्रवेश में मात्र गत मुन्या फल

(१) लग्न में मास मुन्या-राजा से घन का लाभ और यश, शरीर सुख, मित्र का लाभ, स्त्री के साथ विलास सुख, पुत्रों में हर्ष।

(२) द्वितीय में-राजा से धन लाम, शत्रु नाश, मित्रों से सुख, मिष्ठान्न मोजन,

श्रेष्ठ बुद्धि।

(३) तृतीय में-राजा से धन का लाभ, पराक्रम, बड़ी बुद्धि, भाई से व स्वजनों

से सुख, अनेक विलास। (४) चतुर्थ में-धन की हानि, खेती की हानि, शत्रु भय, शरीर दुर्वल,

(प्र) पंचम में-पुत्रों से सुख, बुद्धि वढ़े, कार्यों की सिद्धि, कीर्ति हो, देव ब्राह्मणः अधिक दुःख।

में भक्ति।

# ः २२२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

- (६) षप्ठ में –राजा से भय, चोर से धन हानि, वलहीन, पुत्र को कष्ट, कार्य भें बानुता बढ़े।
  - (७) सप्तम में--स्त्री को कष्ट, शरीर में पीड़ा, धन नाश, शत्रुता बढ़े, मानसिक चिन्ता ।
- (=) अष्टम में-धन हानि, रोग वृद्धि, शत्रुता बढ़े, मित्र चिन्ता, वल और धन से भय।
  - (९) नवम में-भाग्य की वृद्धि, स्वजनों से सुख, प्रसिद्धि प्राप्त हो, पुत्र आदि की शक्ति में वृद्धि ।

(१०) दशम में-राजा से मनोरथ सिद्धि, स्त्री का सुख, स्वजनों से सुख,

शरीर सुन्दर।

- (१०) लाभ में—राजा से धन प्राप्ति, सुवर्ण आमूषण वस्त्र तथा धन का लाभ, देव ब्राह्मण की भक्ति, स्त्री का सुख।
- (१२) व्यय में --मन में व्याकुलता, अति खर्च; राजा और शत्रु से भय, खेती -से व्यय।

# अध्याय २४

# सहमेश का बल विचार

जिस स्थान में सहम हो उस राशि का स्वामी सहमेश कहलाता है।

सहमेश अपने उच्चादि शुभ स्थानों में होकर लग्न को या अपने सहम को देखे तों सहम बलवान होता है। जो लग्न को न देखे और बल में निर्वल हो वह निर्वल होता है। १ जन्म कालिक सूर्य राशीश, २ जन्म कालिक चन्द्र राशीश, ३ जन्म मास की पूर्ण मासी जिस लग्न में अन्त हो उसका स्थामी, ४ जन्म मास की अमावस्था जिस लग्न में अन्त हो उसका स्थामी इन का बल भी विचारना।

जो ग्रह पंचवर्गी बल में ५ से कम बली हो तथा हुई स्थान में न हो लग्न को न देखे वह निर्बल होंता है। जो त्रैराशिक (द्रेष्काण) मुसल्लह (नवांश) लघु स्थान में भी हो और लग्न को देखे तो भी बली होता है। स्वग्रहोच्च-महाअधिकार है। स्व हुद्दा मध्यम और स्वद्रेष्काण, स्व नवांश स्वल्प अधिकार हैं।

सहम — जो सहम अपने स्वामी जो चाहे शुभ या पाप ग्रह युक्त दृष्ट हो तथा शुभ ग्रह युक्त व दृष्ट हो तथा सहमेश पूर्वोक्त प्रकार से बली हो तो उस सहम की

वृद्धि होती है।

जो सहम गुम ग्रह तथा अपने स्वामी से युक्त दृष्ट न हो वह सहम निवंल होता है। फल देने में उस की सामर्थ नहीं रहती। जो सहम वर्ष लग्न से या अपने स्थान से अष्टमेश से युक्त वा दृष्ट हो और पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो या पूर्वोक्त अष्टमेश से वा पाप ग्रह से सहमेश इत्यशाली हो तो पूर्वोक्त शुभ फल प्रद लक्षण युक्त भी हो तो भी निवंल समझा जायगा। फल देने की सामर्थ उसमें नहीं होती। जन्म में प्रथम इसी वल को देख लेना।

जन्म में सहमों का बलावल विचार कर वर्ष में भी वल देखना जिसका वल अधिक हो फल देने में समर्थ हो उन्हें ही वर्ष में स्थापना करना। जो फल देने में समर्थ न हो उसे छोड़ देना।

#### सहम फल विचार

(१) पुण्य सहम—पुण्य सहम वलवान हो शुभ ग्रह व स्वस्वामी से युक्त दृष्ट हो तो धर्म प्राप्ति और धन का लाम होता है। इसके विपरीत हो अर्थात् वल रहित हो और पाप युक्त दृष्ट हो तो विपरीत फल हो अर्थात् धन और धर्म की हानि होगी।

पुण्य सहम वर्ष लग्न से ६-८-१२ स्थानों में हो तो धर्म भाग्य और यद्य का हरण हो। और शुभ ग्रह स्वस्वामी से युक्त दृष्ट हो तो वर्ष के अन्त में सुख धर्म आदि संभव होता है।

जो पाप आदि युक्त दृष्ट से अशुभ फल कहा है वह वर्ष के पूर्वाद्धें में होता है।
स्वस्वामी का शुभ युक्त दृष्ट सहम वर्ष के उत्तराद्धं में अर्थात् प्रवेश से ६ मास
परचात् सौख्य आदि फल देता है। पृण्य आदि सहम पाप युक्त और शुभ दृष्ट हो
तो वर्ष के पूर्वाद्धं में अशुभ उत्तराद्धं में शुभ फल देते हैं। जो शुभ युक्त और पाप
दृष्ट हो तो पूर्वाद्धं में शुभ फल उत्तराद्धं में अशुभ फल देते हैं। जो पाप युक्त और
पाप दृष्ट भी हों तो पूरे वर्ष अशुभ फल होता है। जो शुभ युक्त और शुभ दृष्ट भी
हो तो पूरे वर्ष शुभ ही फल होगा।

जिस वर्ष में पुण्य सहम पूर्वोक्त विधि से शुभ हो तो वह समस्त ही शुभ होता है और सहम अनिष्ट भी हो तो अनिष्ट फल सहसा नहीं दे सकते। जिसमें पुण्य सहम अशुभ है वह वर्ष अशुभ ही व्यतीत होता है। और सहम शुभ भी हों तो शुभ फल नहीं देते। इस कारण जन्म और वर्ष में पुण्य सहम का अवस्य विचार करना।

जन्म में पुण्य सहम लग्न से ६-द-१२ वाँ हो और वर्ष में पाप युक्त हो और सहमेश अस्तगत हो तो घन-धर्म और सुख का नाश करता है।

उक्त प्रकार से सम्पूर्ण सहम जन्म और वर्ष में विचारना चाहिए।

रोग, शत्रु, काल, मृत्यु सहम पुण्य सहम बलवान होने से धन आदि का लाभ होता है, परन्तु, रोग, शत्रु, किल और मृत्यु सहमों का फल विपरीत होता है। ये अनिष्ट सहम हैं। इनके बलवान होने से अनिष्ट फल अधिक होता है। ये सहम निर्वल हों तो अनिष्ट फल कम होगा तब वर्ष आदि में शुभ फल हो।

कार्य सिद्धि सहम-शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो या शुभ ग्रह से मुन्थशिलकारी हो तो संग्राम में जय हो शुभ युत दृष्ट और शुभ मुंथशिली भी हो तो विशेषकर जय

२२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

देता है। यदि शुभ और पाप प्रहों से युक्त दृष्ट व मुंथशिली हो तो संग्राम में क्लेश से जय देता है। किसी भी कार्य सिद्धि का इससे विचारना। ऐसा ही विचार विवाह आदि सहमों में करना।

किल (कलह) सहम-पाप शुभ दोनों से युक्त दृष्ट हो और पाप ग्रह से मुंथिशिलीः हो तो कलह (लड़ाई) में मरण होवे। यदि शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो अल्प कलह में ही जय होवे। जब पाप और शुभ ग्रहों की दृष्टि तुल्य हो या दोनों से ही युक्त हो तो कलह या व्यथा परिश्रम मात्र ही होती है। परिणाम में जय पराजय कुछ. नहीं होता।

विवाह सहम—स्वस्वामी या शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो और शुभ ग्रह के साथ इत्यवाल करे तो विवाह संभव होता है। यदि शुभ और पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो मिश्र ग्रह के साथ इत्यवाली हो तो अधिक प्रयास या कष्ट से विवाह संभव होगा यदि पाप युक्त दृष्ट और मुंचसिली हो तो विवाह नहीं होता।

यश सहम—यश सहमेश अष्टम स्थान में हो और पाप युक्त दृष्ट हो तो प्राप्त एत्तम यश का नाश हो और स्वतः के किये किसी पातक कमें में अपयश हो। यश सहमेश यदि अष्टम और पाप युक्त या पाप दृष्ट होकर अस्तंगत हो तो अपने वंश की सम्पूर्ण कीर्ति का नाश होता है।

यश सहमेश गुभ युक्त दृष्ट हो या गुभ ग्रह से मुंथशिली हो तो यश की वृद्धि होती है। धर्म वृद्धि, धन लाभ, संग्राम में जय, वाहन और शस्त्र का लाभ हो।

यदि यश सहमेश पापग्रह से मुंचशिली या नब्ट बली हो तो अपयश की वृद्धि और धन का नाश होता है।

आशा सहम आशा सहम और उसका स्वामी लग्न से ६-६-१२ घर में नः हो तथा दोनों शुद्ध ग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो इच्छानुकूल घन, वस्त्र, वाहन आवि लाभ होता है और शस्त्र से भूमि लाभ होता है। दोनों सहम और सहमेश ६-६-१२ स्थान में हों तथा पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हों तो अति दु:ख हो और वांछित अर्थं का नाश हो।

रोग सहम--रोग सहमेश पाप ग्रह हो और पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो रोग करता है।

यदि रोग सहमेश अष्टमेश से इत्यशाल करता हो तो मृत्यु हों। इसमें भी हीन बल हो तो मृत्यु अति कष्ट से होगी। बलवान होने से अल्प कष्ट से मृत्यु हो।

मांच सहम — रोग सहम यदि अपने स्वामी व शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो ६—८ –१२ स्थान में न हो तो रोंग नहीं होता सुखी रहेगा। यदि शुभ और पाप दोनों ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो अल्प रोग भय होगा।

सहमेश बली होकर गुम ग्रह से मुंथशिलकारी हो तो रोग होने का योग होता है परन्तु रोग सहम में जल्टा होता है अर्थात् पूरे तौर से रोग होगा।

अर्थं सहम-अपने स्वामी या भुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो द्रव्य की प्राप्ति

होकर सुख देता है। यदि पापग्र हों से युक्त दृष्ट हो तो द्रव्य का नाश करता है। यदि अत्रु ग्रह से युत दृष्ट हों तो शत्रु सम्बन्धी कमें से धन नाश होता है। यदि पाप युक्त और शुभ दृष्ट हो और शुभ ग्रह के साथ इत्यशाली भी हो तो पूर्व संचित धन का नाश करके पुन: अपने पुरुषाय से सुख पूर्वक द्रव्य संचित करता है। केवल पाप युक्त दृष्टि से सर्वया धन नाश करता है।

पुत्र सहम — यदि पुत्र सहम अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो पुत्र उत्पत्ति और उत्पन्न पुत्रों का सुख होता है। ऐसा ही फल शुभ ग्रह से मुंयशिली होने से होता है। पुत्र सहम पाप युक्त और शुभ ग्रह से इत्यशाली हो तो प्रथम पुत्र सम्बन्धी दुख और पश्चात् पुत्र सुख देता है। पहिले योग फल पीछे दृष्टि फल होता है।

पुत्र सहम पाप युक्त दृष्ट हो और पाप ग्रह से इसराफ योग करता हो तथा पुत्र

सहमेश निर्वल अस्तंगत हो तो पुत्र का नाश होता है।

जो जन्म लग्न से पंचमेश है, वह वर्ष में भी पंचमेश या पुत्र सहमेश हो और शुम ग्रह, स्वस्वामी, स्वमित्र से युक्त दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति हो।

पितृ सहम-पितृ सहम शुभ ग्रह वा स्वस्वामी गुक्त दृष्ट और शुभ ग्रह से

इत्यशाली हो तो पितृ सम्बन्धी धन वस्त्र मान सुख देता है।

यदि पितृ सहमेश अस्त हो निबंछ हो लग्न से अष्टम स्थान में हो, चर राशि में हो पापग्रह से मुशरिफ योग करता हो तो परदेश में जाकर पिता का नाश होता है। स्थिर राशि हो तो स्वदेश में पिता मरे।

पितृ सहम स्वस्वामी से व शुभ ग्रह से इत्यशाली हो और पाप ग्रह से युक्त भी हो तो वर्ष के पूर्वार्द्ध में रोग वृद्धि हो उत्तरार्द्ध में सुख हो।

जब पितृ सहमेश पूर्ण बली १४ विश्वा से अधिक बल पाकर शुभ स्थान में हो तो राजा से मान तथा वंश की वृद्धि हो ।

मातृ सहम में भी ऐसा ही फल विचारना

बन्धन सहम — बन्धन सहम यदि अपने स्वामी का शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो बन्धन (कारागार) आदि का भय नहीं होता। यदि बन्धन सहम या उसका स्वामी पाप युक्त दृष्ट हो या पाप ग्रह से इत्थशाल करता हो तो बन्धन होता है। यह फल भी विपरीत जानना ऐसा मतांतर है।

गौरव सहम—गौरव सहम स्वस्वामी या शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो सुख मिलता हैं। राजा से सम्मान यश वस्त्र की प्राप्ति होती हैं। शुभ ग्रह से इत्यशाली भी हो तो धन, वाहन यश और सुख मिलता है। यदि पाप ग्रह से युक्त दृष्ट या इत्यशाली हो तो पद (अधिकार) तथा धन और सुख नाश करता है।

जो गौरव सहम शुभ पाप दोनों प्रकार के ग्रहों से गुक्त या दृष्ट हो और पाप ग्रह से इत्यकाली हो तो पूर्वाई में धन तथा मान का नाश करता है उत्तराई में शुभ फल देता है। सुख वाहन शस्त्र आदि लाभ हो। जो शुभ पाप ग्रह से गुक्त होकर शुभ ग्रह से इत्यशाली हो तो वर्ष के पूर्वाई में शुभ, उत्तराई में अशुभ फल देता है। सब ही प्रकार मिश्र हो तो सम्पूर्ण वर्ष में मिश्र फल देता है।

## १२६ : सचित्रे ज्योतिव शिक्षा, चतुर्यं वर्षं फल खण्ड

कर्म सहम कर्म भाव, कर्म भावेश, कर्म सहम और कर्म सहमेश ये चारों स्व स्वामी, शुभ ग्रह युक्त दृष्ट तथा शुभ ग्रह से इत्यशाली हों तो सुवर्ण वाहन भूमि इन का लाभ देते हैं।

यदि पाप युक्त दृष्ट या पापप्रह से इत्यशाली हों तो उपरोक्त फल का नाश कर अशुभ फल देते हैं।

पूर्वोक्त कर्मभाव कर्मसहमेश पाप युक्त वा दृष्ट या पाप ग्रह से इत्यशाली हो तो कर्म में विकलता अर्थात् नष्ट करता है। यदि शनि से युक्त या दृष्ट हो तो विशेष करके कर्म का नाश करता है। इसी प्रकार इनके अस्तंगत तथा बक्री होने में भी ये अशुभ फल देते हैं।

राज्य सहमेश, कर्म भावेश, राज्य भावेश, कर्म सहमेश यदि पाप ग्रह से मुंचिशली हो क्रूर युक्त दृष्ट हो तो राज्य नाश हो। पाप ग्रह से मुशरीफ हो तो भी उपरोक्त फल हो सुवर्ण द्रव्य आदि का नाश हो।

मुभ पाप के तुल्य योग दृष्टि वा मुकारीफ योग हो तो बलाबल विचार कर फल कहना इसी प्रकार माता आदि सहम का विचार करना।

सहम फल-सम्पूर्ण सहम शुभ योग या शुभ दृष्टि से सहमेश के बल के अनुसार शुभ फल देते हैं।

दरिद्र, मृत्यु, मांच (रोग), कलह या शत्रु सहम ये ४ सहम विपरीत फल देते हैं अर्थात् ये शुभ युक्त दृष्ट स्वामी बलवान हो तो विशेष अनिष्ट फल देते हैं। तथा ये पाप योग दृष्टि तथा सहमेश निर्बल होने से नाम गुण के विपरीत शुभ फल देते हैं। अनिष्ट बहुत थोड़ा होता है। इसलिए इन सहमों का उल्टा फल कहा है।

जन्म, वर्ष और प्रश्न में सहम — जन्मपत्री हो तो जन्म और वर्ष का सहम विचारना। जन्मपत्री न हो तो प्रश्न लग्न से सहम का विचार करना। प्रश्न कर्ता अनेक प्रश्न पूछते हैं इसलिए प्रश्न काल में भी अभीष्ट सहम का विचार कर फल का निर्णय करना।

#### सहम के फल का समय जानना

(सहम स्पष्ट-सहमेश स्पष्ट)=राशि के अंश बना लेना (अंश कलादि × सहम राशि का स्वोदय) ÷ ३००=दिन घटी पल प्राप्त दिनादि + ३० मासादि फल ।

वर्ष प्रवेश सूर्य + मासादि≔इतने सूर्य होने पर फल होगा।
पुण्य सहम द-१४°-२४'-२७' '=पुण्य सहम घन राशि पर
सहमेश गुरु ५-२-१द-३० है जिसका स्वोदय ३४० है

शेव=३-१३-४-४७

×30 90+9=9030-4'-40' १०३-४-५७ शेव

| × ₹   | ४० स्वोदय      | ६०)१९३८ | ,/303      |
|-------|----------------|---------|------------|
| 9020  | १७०० २३८०      | 950     | (114       |
| 3800  | 9000           | 935     | ६०)२०२३(३३ |
| ३४०२० | 9000 99350- 60 | 970     | 950        |
| +33   | + ३२३ =0       | 950     | 253        |
|       | २०२३           | 950     | 950        |
|       | ±8. <b>₫</b>   | 0       | ₹\$        |

दिन-घ०-प० मा०-दि०-घ०-प०

३४०४३-४३-० ÷ ३००=११६-५०-४४ ÷ ३०=९-२६-५०-४४
मान लो वर्ष प्रवेश १०रा-२६<sup>०</sup>-५३'-५९" सूर्य यहाँ १० + ९राशि=२०योग
+प्राप्त मास दिन ९ -२६-५०-४४ + १
योग द -१३-४४-४३ इसे १२ से अधिक होने से

सूर्य स्पष्ट दरा-१३º-४४-४३ होने पर फल होगा। यदि सहम और सहमेश वरावर हो तो सहमेश की दशा में फल होगा।

सहम से फल समय के सम्बन्ध में सर्व सम्मति है कि हीनांश पत्यांश क्रम से जब सहमेश की दशा हो तब सहम का फल होगा।

इन दोनों मतों में यह निश्चय है कि पूर्वोक्त प्रकार से जो दिन मिले हैं उसके भीतर यदि सहमेश की दशा हो तों उस दशा में ही फल हो जायेगा। यदि उन दिनों के बाद दशा हो तो दशा प्रारम्भ दिन से उतने दिनों में फल होगा।

यह भी कुछ का मत है कि जिस भाव सम्बन्धी सहम का फल बाहना है उसके पूर्व भाव से उसका अन्तर कर दशाप्रवेश समय का सूर्य स्पष्ट जोड़ देने से उसके जितने अंश हों उतने दिनों में फल होगा।

# अध्यायं २५ वर्ष में अरिष्ट विचार

- (१) शस्त्राधात विपत्ति मृत्यु—वर्षं लग्नेश अब्दम हो अब्दमेश लग्न में हो मंगल की दृष्टि हो और गुरु, बुध अस्तंगत हों तो किसी शस्त्र के लग्ने से विपत्ति और मृत्यु हो। मतांतर से इसमें पृथक-पृथक तीन योग हैं।
  - (१) वर्ष लग्नेश अष्टम हो मंगल से दृष्ट हो।
  - (२) अब्टमेश लग्न में हो मंगल से दृब्ट हो।

# २२८: सचित्रं ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

(३) बुध गुरु अस्तंगत हों तो उपरोक्त तीनों फल हों। ये फल निर्वलता के क्रम से हैं जैसे प्रथम साधारण बल में शस्त्राचात, हीन बल में विपत्ति और अति हीन बल में मृत्यु।

(२) मृत्यु--वर्षं लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों ४, ५, १२ स्थान में हों और

मुन्या युक्त हों तो अपने घातु के कोप से मृत्यु करते हैं।

(३) कुष्ठं खाज आदि या मृत्यु—जन्म लग्नेश जन्म तथा वर्ष में निर्वल हो और वर्ष में अध्दमेश सप्तम स्थान में हो सूर्य से दृष्ट हो तो मृत्यु व कुष्ठ, खुजली रोग और आपत्ति देता है।

मतान्तर-वर्ष में लग्नेश निर्वल हो अष्टमेश लग्न में हो और सूर्य से दृष्ट हो

तो उपरोक्त फल होता है।

(४) विपत्ति या मृत्यु — वर्षेश के साथ क्रूर ग्रह का मूसरीफ हो और जन्म लग्नेश क्रूर ग्रह हो (क्षीण चन्द्र को व पाप युक्त बुध को भी क्रूर गिनना) और चन्द्रमा आदि शुभ ग्रह कम्बूल योग भी करे तो विपत्ति या मृत्यु होवे।

ऐसे ही जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश मुन्येश आदि पंचाधिकारियों से भी यही योग होता है जैसे वर्षेश के अनुसार मुन्येश आदि क्रूर मूशरफी और सभी शुभ ग्रहों का

कंबूल योग होने पर विचारना ।

(५) मृत्यु तुल्य कच्छ सर्वनाश मानिसक चिता—मुन्येश और लग्नेश अस्तगत हो इन पर शनि की दृष्टि हो तो स्त्री पुत्रादि सर्वनाश या मृत्यु तुल्य कच्ट मानिसक चिता और शरीर पीड़ा आदि से भय होवे।

मंतान्तर-मुत्येश या वर्षे लग्नेश अस्त हो शनि से क्षुत दृष्टि से दृष्ट हो तो

उपरोक्त फल हो।

(६) व्यथा, रोग कलह धन हानि —क्रूर ग्रह वलवान होकर ३-६-१९ स्थानों में हों और शुभ ग्रह निर्वेल होकर ६-६-१२ स्थानों में हों तो मानसिक व्यथा रोग भय कलह धन हानि और विपत्ति होवे।

मतान्तर-कूर ग्रह अधिक वली और गुम ग्रह वलहीन होकर ६---१२ भाव

में हों तो उपरोक्त फल हो।

(७) सुख नहीं — गुक्र नीच में हो और गुरु शत्रु के नवांश में हो तो उस वर्ष में विलकुल सुख न मिले।

(८) मृत्यु—वर्षं लग्नेश अष्टम हो अष्टमेश लग्न में हो तो मृत्यु हो। मतान्तर—वर्ष लग्नेश अष्टम हो या अष्टम लग्न में हो तो उपरोक्त फल हो।

(९) धन नष्ट --वर्ष में ९ और २ भाव का स्वामी निर्वल हो और पाप ग्रह लग्न में हो तो बहुत दिनों का संचित धन नष्ट हो जावे।

(१०) वियोग, व्यथा, रोग, मृत्यु—चन्द्र नीच का हो और शुभ ग्रह अस्तंगत हों स्वजनों से वियोग शरीर पीड़ा वा मृत्यु या मानसी व्यथा व रोग का भय शीघ्र हो।

(११) कच्ट महारोग-जन्म लग्न या जन्म राशि से वर्ष लग्न अच्टम हो ती

महारोग आदि का भय होते। ऐसे ही अब्टम लग्न पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो मृत्यु होते।

(१२) व्यथा मृत्यु-जन्म में जो ग्रह अष्टम है वही वर्ष में लग्न का हो तो रोग और मानसी व्यथा हो। यदि चन्द्र और लग्नेश दोनों नष्ट बल हों तो मृत्यु हो।

(१३) व्यया मृत्यु—जन्म लग्नेश और वर्ष लग्नेश भी पाप युक्त होकर अष्टम स्थान में हो तो रोग और मानसी व्यथा हो और अस्तंगत तथा शुभ दृष्टि रहित भी हो तो मृत्यु हो।

(१४) मृत्यु कब्ट—छानेश वर्षेश और मुन्था तीनों ४, ६, ८, १२ स्थानों में से कहीं साथ हो तो मृत्यु तुल्य कब्ट हो यदि इन पर पाप ग्रहों की क्षुत दृष्टि भी हो

तो अवस्य मृत्यु हो।

(१५) घन नाश विकलता—शनि के साथ चन्द्र वारहवाँ हो और शुक्र छटा हो तो घन नाश हो और शनि शुक्र के साथ किसी पाप ग्रह का ईशराफ योग हो तो चित्त विकल रहे। इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो धननाश और विकलता दोनों फल हों।

(१६) त्रिदाय रोग, निरोग—चन्द्रमा अस्तंगत होकर ४, ६, ७, १२ स्थान में हो तो त्रिदोष विकार से सन्निपात आदि रोग होवें। जो इस पर शनि की दृष्टि हो

तो वह निरोग हो जायगा।

(१७) मरण सुख--पाप ग्रह से गुक्त वर्ष लग्न का हद्देश और वर्ष लग्नेश ये यदि ७, ८, १२ घर में हों तो अपनी दशा में मृत्यु देते हैं। इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो रोग भोग कर परिणाम में सुख होता है।

(१८) रांग वन्धन-वर्ष लग्न से मार्गी ग्रह बारहवाँ हो और वक्री ग्रह ब्रितीय

स्थान में हो तो इस कर्तरी नामक योग से रोग होता है।

ऐसे ही जन्म लग्नेश या वर्ष लग्नेश या वर्षेश से कर्तरी योग हो तो बन्धन हो। सप्तम स्थान पर भी कर्तरी योग होने से रोग व दुष्ट उपद्रवों से बन्धन होता है।

(१९) कार्य नाश—लग्न का त्रिराशि पति नीच राशि में पाप दृष्ट हो तो

इच्छित कार्य का नाश होता है।

(२०) रोग विपत्ति—मुन्थेश तथा वर्षेश छठवाँ या अष्टम हो अस्तंगत हो तो षोगों से विपत्ति होवे।

(२१) मृत्यु जय-चन्द्रमा वर्ष लग्न से १,७,६, ८,१२ वें स्थान में पाप दृष्ट हो और शुभ दृष्ट न हो तो अरिष्ट या मृत्यु हो । दृष्टि वध से यह फल होगा-

उस्त चन्द्र पर मंगल की दृष्टि—अग्नि या शस्त्र भय। शनि, राहु, केतु से दृष्ट हो तो शत्रु भय, वात रोग। सूर्य से दृष्ट—दरिद्रता। यदि शुभ ग्रह की विशेष कर गुरु की दृष्टि भी हो तो उक्त पीड़ा दूर होकर कल्याण देता है।

(२२) मनोदुःख, मरण---मुन्था पाप ग्रह युक्त हो उस पर शनि की दृष्टि होकर ४, ६, ८, १२ स्थान में हो तो मानसी व्यथा तथा शरीर में रोग हो यही मुन्था जन्म रेंहें : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

लग्ना से ४, ७, ६, ६, १२ स्थान में हो तथा वर्ष में अष्टम हो या पाप ग्रह से युक्तः या दृष्ट भी हो तो मृत्यु हो ।

(२३) त्रिवींष-चन्द्रमा सूर्यं के साथ ६---१२ मान में हो तो त्रिदीष से

अरिष्ट हो।

(२४) अरिष्ट—बुध कर्क में या लग्न से छठे आठवें या चौथे चन्द्रमा से युक्तः हो तो आरम्भ से अरिष्ट करता है।

(२५) अरिष्ट—लग्नेश और मुन्थेश अष्टम में हो तो अरिष्ट होता है। लग्नेश व मुन्थेश चन्द्र व लग्न से अष्टम स्थान का स्वामी हो यदि वह ६-५-१२ में हो तो अरिष्ट हो।

(२६) शस्त्र पीड़ा-लग्नेश द स्थान में हो और मंगल से दृष्ट हो और उसके भाव में स्थित या अस्तंगत बुघ व शुक्र हो तो अनेक आपत्ति या शस्त्र से पीड़ा हो।

(२७) हानि कष्ट-लग्नेश पापग्रह युक्त हो तो धन की हानि, मरण तुल्य कष्ट हों।

(२५) मृत्यु तुल्य कष्ट-जन्म लग्न से वर्ष लग्न अष्टम हो और पापयुक्त याः दृष्ट हो तो उस वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट हो ।

(२९) भय फव्ट-वर्षेश ६-द स्थान में हो तो महाभय और कव्ट हो।

(३०) अरिष्ट-पाप ग्रह २-६-द-१२ घर में हो तो अरिष्ट हो।

(३१) युद्ध में अरिष्ट—लग्नेश ६-१२ में हो और चन्द्र सप्तम हो तो युद्ध में अरिष्ट हो।

(३२) अकस्मात् कष्ट---मुन्येश अस्त हो और शत्रुक्षेत्री हो तो अकस्मात् कष्ट हो।

(३३) वियोग, कष्ट—चन्द्र नीच का हो बुध शुक्र अस्त हो तो वियोग, कष्ट, श्रीर में महापीड़ा हो।

(३४) रोग, सत्रुता—क्रूर ग्रह बक्री हो, अस्त हो या क्रूर ग्रह के वर्ग में लग्नेशः हो तो रोग हो और सत्रुता हो। अरिब्ट भंग योग

(१) अरिष्ट नाश, सुख, धन-वर्ष लग्नेश वलवान हो शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हों तथा केन्द्र और कोण में हो तो अरिष्ट नाश कर सुख और धन देता है।

(२) अरिष्ट, नाश सुख — गुरु केन्द्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह से दृष्ट हो पाप ग्रह की दृष्टि इस पर न हो तो लग्न, चन्द्रमा और मुन्था जन्य अरिष्ट का नाश कर सुख. देता है।

(३) सुख यक धन—चतुर्य भाव चतुर्येश से युक्त हो और शुभ ग्रह से युक्त हुए हो तो यश और धन देता है। गुरु लग्न या तृतीय में और जन्म लग्नेश चतुर्य में हो तो सुख पूर्वक धन देता है।

. (४) यश वन-पुर युक्त सप्तमेश लग्न में हो शुभ ग्रह या मित्र से युक्त दृष्ट हो:

पाप दृष्टि न हो तो अरिष्ट नाश धन यश मुख देता है और अपनी दशा में राजा की कृपा भी प्रदान करेगा।

- (६) अरिष्ट नाश सुख पाप ग्रह २-६-११ में हो शुभ ग्रह केन्द्र त्रिकोण में हों तो रहन वस्त्र सुवर्ण यश और सुख मिले अरिष्ट नाश होकर शरीर पुष्ट हो।

(७) अरिष्ट नाच सुख-मुन्येच या लग्नेच या जन्म लग्नेच पूर्ण वली होकर केन्द्र त्रिकोण या ११ या २ स्थानों में कहीं हो तो सुख, धन सुवर्ण वस्त्र देते हैं। यदि तीनों ऐसे हों तो विशेष करके उक्त लाभ देते हैं।

(द) धन लाम-उच्चका शनि या शुक्र या गुरु हों शुभ ग्रह से इत्यशाली हों तो श्रेष्ठ यवन से धन लाभ हो। यवन से ग्रह अनुसार जाति का विचार करना । शनि और शुक्र कृत योग हो तो स्त्री से, ग्रुव कृत योग हो तो ब्राह्मण से। यदि तीनों उक्त ग्रह उच्च में होकर शुभ इत्यशाली हों तो यवन राजा से बहुत धन मिले ीर दूसरों से थोड़ा मिले।

वलवान मंगल घन स्थान में हो तो यश घन और नेत्र मिले अचानक सुख भी मिले।

- (९) कल्याण, मंगल-सूर्य गुरु शुक्र परस्पर इत्यशाल करें तो राज्य यश सुख और धन मिले तथा सूर्य वा मंगल मुन्या से उपचय में हों तो अति कल्याण और मंगल देते हैं।
- (१०) सुख कीर्ति—बुद्य गुक्र चंद्र अपनी हृहा में हों और पाप ग्रह ३-११ स्थान में हों तो वह अपने बाहुवल से सुवर्ण सुख और कीर्ति देता है।
- (१९) राज्य यश आदि-बुध शुक्र का मुशरिफ योग हो और गुद तृतीय स्यान में हो तो राज्य यश सुवर्ण रत्न आदि मिक्नें।
- (१२) वाहन भूमि सुख-मंगल वर्षेश होकर मित्र स्थानी हो और ऐसे ग्रह से मुत्यशिली हो जो स्वग्रही आदि अधिकार पाया हो तथा चन्द्र से कम्बूली भी हो तो वाहन सुवर्ण वस्त्र भूमि का लाभ और अधिक सुख होता है।

विचार-जन्म और वर्ष में योग करने वाले ग्रहों का बलावल विचार कर योग या योगभंग का विचार करना अर्थात् योगकर्ता ग्रह पूर्ण वली हो और उच्च आदि पद पाया हो तो शुभ फल प्राप्त होगा निवंल आदि होने से हानि होगी।

वर्ष में मुन्येश आदि ग्रह पाप युक्त दृष्ट अस्तंगत नीच गत आदि हो तथा शुभ ग्रह वल रहित हो तो राज योग होने पर भी योग भंग होगा और हानि होगी।

मुन्येश केन्द्र में हो लग्नेश दशम में बलवान हो दशमेश सप्तम में हो तो मुन्या का किया सम्प्रण अरिष्ट दूर हो।

लग्नेश लग्न में या केन्द्र त्रिकोण में हो मुन्येश बली हो और तो अरिष्ट दूर होकर सुख, अर्थ लाभ हो। २३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षं फल खण्ड

ं लग्नेश या वर्षेश केन्द्र त्रिकोण में हो, मुन्येश बली हो तो अरिष्ट नामहोकर सुख और अर्थे लाभ हो।

लाभेश लग्न में हो वर्षेश शुभ ग्रह युक्त लाभ में हो या दोनों दक्षम भाव में हों

तो अरिष्ट दूर हो।

लानेश गुरु लान में हो बलवान लाभेश से दृष्ट हो तो सब अरिष्ट दूर हो। वर्ष में पाप ग्रह लान में न हों वा चन्द्र चतुर्थ व लाभ में सौम्य ग्रह युक्त हो या बली चन्द्र शुम ग्रह युक्त लान या केन्द्र में हो या गुरु या शुक्र सौम्य ग्रह युक्त हो तो मब अरिष्ट दूर हो।

वर्ष में लग्न और दशम का स्वामी एक हो तो सब अरिष्ट दूर हो सुख अर्थ

लाभ वा राजा और मित्रों से यश मिले।

लग्न में गुरु मीन का हो पाप युक्त दृष्ट न हो तो सब अरिष्ट दूर हो।

गुरु चन्द्रभा से सप्तम में हो या उससे युक्त हो तो अरिष्ट नाश हो सुख और अर्थ लाभ हो।

ं गुरु से नवम चन्द्र हो चन्द्र से पंचम गुरु हो तो शत्रु और रोग का नाश हो सब

अरिष्ट दूर हो।

मुन्या से सूर्य या मंगल पंचम स्थान में हो तो आरोग्य हो अरिष्ट नाश हो। बुध, गुरु, शुक्र इनमें से कोई एक ग्रह भी केन्द्र में शुभ ग्रह से गुक्त हो नीच का न हो और न शत्रु ग्रह के साथ हो तो सब अरिष्ट दूर हो।

राहु गुभ युक्त या दृष्ट तीसरे या ११ वें स्थान में हो तो लग्न या मुन्था के

अरिष्ट को नाश करता है।

मुन्या के साथ सूर्य या मंगल हो तो बारोग्यता देता है अरिष्ट नाश करता है। जन्म लग्न स्वामी गुरु युक्त केन्द्र में हो और लाभेश से युक्त या दृष्ट हो तो सब अरिष्ट नाश हो।

वर्ष लग्नेश बली होकर केन्द्र में हो या वर्ष और लग्न का स्वामी उच्च में हो

सौम्य ग्रह केन्द्र या लाभ में हो तो सुख हो सब अरिष्ट दूर हों।

मंगल युक्त चन्द्र उच्च का केन्द्र त्रिकोण या तीसरे घर में हो तो घन लाभ हो अरिष्ट नाग हो।

लग्नेश और लाभेश स्वगृही हों या केन्द्र त्रिकोण या लाभ में वलिष्ट हों तो सब अरिष्ट दूर हों।

्र एक ही गुरु, बुध, चन्द्र, शुक्र केन्द्र में शुभ ग्रह युक्त हो नीच का या अस्त न हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट दूर करता है।

'अरिष्टं नाश-जिस वर्ष में लग्नेश दशमेश एक हो तो सब अरिष्ट दूर हों राज्य

से लाभ और मित्रों से यश प्राप्त हो।

बलवान गुरु केन्द्र में हो उस पर सौम्य ग्रह की दृष्टि हो तो घन घान्य का लाम हो लग्न का किया अरिष्ट दूर हो। राज योग

(१) लग्नेश स्वग्रही होकर लग्न में हो उसका जों उच्च स्थान हो उसका स्वामी

अपने उच्च में बैठकर देखता हो तो राज्य लाभ हो।

(२) शुभ ग्रह अपने उच्च का हो और लग्न में हो और सब शुभ ग्रह बलवान होकर लाभ या त्रिकोण में हों तो अचानक राज्य लाभ हो यदि ये ग्रह स्वग्रही आदि हों तो थोड़ी जन्नति होती है।

(३) लग्नेश स्वग्रही लग्न में हो या मंगल उच्च का हो तो राज्य लाम हो।

(४) मंगल वलवान धन स्थान में हो तो अचानक अधिक शौर्य बढ़े।

(५) जब मुत्येश लग्नेश या जन्म लग्नेश वली होकर केन्द्र त्रिकोण लाभ या धन

स्थान में हो तो वस्त्र सुवर्ण और सुख का लाभ हो।

(६) नवमेश वलवान हो और घनेश शुभ ग्रहों से युक्त हो पाप ग्रहों की दृष्टि न हो तो सुवर्ण और सुख का लाभ हो घमं में रुचि हो घन घान्य से युक्त लोगों से प्रीत हो लक्ष्मी का भोग करे।

(७) यदि गुरु केन्द्र लाम या ३-४-९ स्थान में हो या जन्म लग्नेश स्वग्रही हो

तो राज्य लाभ हो।

(८) जब चन्द्र बुघ गुरु शुक्त उच्च में या स्वग्नही हों लग्न से केन्द्र लाम या ज़ृतीय में हों अपने मित्र से युक्त या दृष्ट हों और बछवान हों तो शत्रु का नाश हो बाहन रत्न वस्त्र देश का लाभ स्त्री पुत्र से अनेक प्रकार से सुख मिले।

(९) जब चतुर्येश चतुर्य स्थान में वलवान हो या बलवान शुभ ग्रहों से युक्त या

दृष्ट हो तो राज्य लाभ हो।

(१०) केन्द्र में सब शुभ ग्रह हों पाप ग्रह ३—६—११ घर में हों और बलवान हों तो राज्य लाभ हो।

(१९) जब वृष लग्न में शुक्र, बुघ और चन्द्र हों तथा गुरु केन्द्र में हो तो राज्य काम हो।

(१२) मीन लग्न में गुरु या शुक्र हो लाभ में मंगल हो तो राज्य लाभ हो।

(१३) केन्द्र में बलवान चन्द्र शुभ ग्रहों से युक्त पाप ग्रह से रहित हो अथवा अकेला हो तो राज्य लाभ हो। परन्तु यदि नीच का अथवा बलहीन चन्द्र हो तो राज्य लाभ नहीं होगा।

(१४) जब चन्द्रमा और लग्नेश दशम घर में हों शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तथा शुभ

ग्रह अपने उच्च आदि स्थानों में हों तो निश्चय राज्य लाभ हो।

(१५) लग्नेश शुभ ग्रह हो चन्द्र तथा लग्नेश दशम हों और बलवान हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो राज्य लाम हो।

(१६) कर्क लग्न में गुरु हो दशम में चन्द्र हो इनका इत्यशाल योग हो सूर्य स्व-

गुही हो तो राजयोग होता है।

(१७) दशम में उच्च का सूर्य हो कर्क लग्न में गुरु हो धन में चन्द्र हो तो राज

# २३४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

(१८) गुरु अपना उच्च का हो त्रिराशि पति स्वग्रही हो तथा दोनों में परस्पर वृष्टि संबंध हो तो लक्ष्मी तथा पुत्र की प्राप्ति हो।

(१९) मंगल स्वग्रही या उच्च का हो शुभ ग्रह या मित्र से दृष्ट हो तो वाहन

रत्न सुवणं आदि से युक्त लक्ष्मी प्राप्त हो।

(२०) जब भाग्येश बलवान हो उच्च का हो गुरु चन्द्र सूर्य से दृष्ट हो तो भाग्योदय होता है राजा की प्रसन्नता हो, धन-धान्य का लाभ हो।

(२१) सप्तमेश बलवान होकर लग्न में ही गुरु से युक्त या दृष्ट हो तो राज-

योग हो।

- (२२) दशमेश शुभ ग्रह हो हर्षवल पाया हो या अपने उच्च आदि में हो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उदित हो, धन त्रिकोण या केन्द्र में हो तथा लग्न में शुभ ग्रह हो तो राज्य लाभ हो।
- (२३) जब शनि बलवान् हो या अपने उच्च का हो या शुक्र बलवान् हो तो म्लेच्छ जन के द्वारा राज्य तथा लक्ष्मी प्राप्त हो।

(२४) जब त्रिराशीश मंगल स्वगृही या अपने उच्च का होकर लग्न त्रिकीण याः

लाभ में हो तो अति सुख प्राप्त होता है।

- (२५) शनि वर्षेश होकर लाभ में हो सूर्य दशम हो चन्द्र से इत्यशाल करे तो राज योग होता है।
- (२६) राज्वंश में उत्पन्न लोगों को उपरोक्त योगों में राज्य लाभ हो सकता हैं: अन्य को प्रतिष्ठा और धन प्राप्त होगा।
- (२७) जन्म में जिनके स्वगृही या उच्च के उदयी ग्रह हों शत्रु स्थान छोड़कर अन्य स्थान में हों यदि वर्ष में भी वैसे ही पड़ें तो सब मनोरथ सिद्ध हों। राजयोग भंग
  - (१) जब नीच के पाप ब्रह हों या अस्तंगत हों तो राजयोग भंग हो।
- (२) जिस वर्ष में ग्रह नीच के हों या शत्रु गृही हों पाप गुक्त हों उस वर्ष में राज्य अर्थात् कर्म जीविका की हानि होती है अल्प सुख भी नहीं मिलता।

(३) पाप ग्रह अशुभ षड़वगं में हों और शुभ ग्रह बलहीन हों तो कष्ट हो और:

राज्य की हानि हो।

- (४) जन्म समय में नीच अस्त आदि जैसा ग्रह हो वैसा ही वर्ष में पड़े तो शुभा फल का नाश होता है।
- (४) द्वितीयेश बलहीन होकर लग्न में हो उसपर शुभ गुरु की दृष्टि न हो पाप प्रह से युक्त हो तो संचित द्रव्य का नाश हो।

(६) वर्षेश मुन्येश आदि ग्रह पाप प्रहों से युक्त या दृष्ट हों, अस्तंगत या नीच-गत हों सौम्य प्रह वलहीन हों तो राजयोग भंग हो धन और मुख का नाश हो।

(७) द्वादश स्थान में चन्द्र हो या चन्द्र के साथ शनि हो शुक्र छठे घर में हो तो अचानक चित्त में विकलता हो धन आदि सब पदार्थों की हानि हो।

(द) गुरु या शुक्र अस्तंगत हो या नीच में हो या प्राप्त हो है श्रिकांत हो तो । धन एवं राज सुख का नाक्ष हो।

(९) जब शुभ ग्रह आश्रय हीन हों तथा पाप ग्रह इन्ड में बलईएन या बक्री हों

तो धन का नाश होता है।

(१०) जन्म का द्वादक्षेश यदि वयं में दशम स्थान में पड़े और अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट न हो दशमेश शत्रु या जाप ग्रह में युक्त दृष्ट न हो दशमेश शत्रु या जाप ग्रह में युक्त हो तो धन का नाश हो।

(११) जब पंचाधिकारियों में से कोई भी ग्रह केन्द्र त्रिकोण या छाप में बली होकर न बैठा हो शेष ग्रह पाप ग्रहों के साथ हों या उनसे दृष्ट हों या बलहीन हों तो धन या सुख का नाश हो।

# अध्याय २६

# ताजिक के १६ योग

इन योगों के नाम फारसी भाषा में दैवज एं० नीलकंठ ने अपनी पुस्तक नीलकंठी में दिये हैं। इनका विचार वर्ष और प्रश्न में होता है। ये बहुत महस्व के योग हैं! इनमें मुंथशिल योग का बहुत उपयोग हुआ है उसे अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये।

इन योगों के नाम

(१) इक्कवाल = इकवाल अर्थात् प्रताप=भाग्योदय शुभफल।

(२) इंदुवार=इदवार । अर्थात् पीठ फेरना=भाग्यहीनता=दुर्भाग्य । अशुप फल । नं १ का उल्टा ।

(३) मुयशिल = मुंयशिल = इत्यशाल = इतिसाल =त्राप्त करना=संयोग=शुभ । इसके भेद :—

१ वर्तमान मुयसिल

२ पूर्ण,

३ राश्यंत राश्यादि ,,

४ भविष्य

(४) ईशराफ = इशराफ = मुशरिफ = अपन्यय=खर्च करना=अशुम ।

/ (४) नक्त=नक्तम्=नकद=रोकड़=अशुभ दूसरों की सहायता से कार्य सिद्ध करे।

(६) यमया=जामिआ=संयोजक=शुम ।

(७) मणक=ममनुआ=निर्धेषक=मना । अशुभ ।

(-) कम्बूल = कम्बूल=कुबूल= मकबूल स्वीकृत=स्वीकार । शुभ । इसके १६: भेद हैं :--

## <sup>२</sup>२३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल खण्ड

| ٠٩  | उत्तमोत्तम⊸ं | कंबूल | ९ सम उत्तम कं        | बूल |
|-----|--------------|-------|----------------------|-----|
|     | उत्तम मध्यम  | 12    | १० सम मध्यम          | 17  |
| • ३ | ंउत्तम सम    | n i   | १९ सम समाख्य मध्यम , | 7   |
| . A | उत्तम अधम    | 33    | १२ समाधम             | ,   |
| ¥   | मध्यम उत्तम  | "     | १३ अंधम उत्तम ,      | ,   |
| Ę   | मध्यम मध्यम  | 11    | १४ अधम मध्यम ,       | ,   |
| و   | मध्यम सम     | · n   | ९५ अधम सम ,          | ,   |
| ,5  | मध्यम अधम    | ,,    | १६ अद्यमाधम ,        | ,   |

- (९) गोरी कुबूल=गैर कंबूल=गैर कम्बूलम=गैर मकबूल=अस्वीकृत । अशुभ ।
- (१०) खल्लासर=खलास=खूटा हुआ। अशुम।
- (११) रह=निकम्मा=स्यक्त । अशुभ ।
- (१२) दुफालि कुत्य=दु:फालि कुत्य, दुस्वार कुब्बत । कठिन प्राप्य=कठिनता से ब्बल पाने वाला=सामान्य ।
  - (१३) दुत्यात्यदवीर=दुत्य दन्त्रीरः दुशवार तदवीर । दुष्प्राप्य । मध्यम
  - (१४) तंनीर=तम्बीर=तदनीर=उपाय । शुभ
  - (१५) कुरथ=कुब्बत या कवी=वलिब्ठ=बली गुभ
  - (१६) दुरफ=दुरितोवा=रफश= मिटाना≔बना काम विगाइना≔दुरित=अशुभ

#### '(१) इक्कवाल योग=प्रताप बढ़ाने वाला ।



सब ग्रह केन्द्र (१-४-७-१० घर) और पणफर (२-५-६-११ घर) में हों आपोक्छिम (३-६-९-१२ घर) में कोई ग्रह न हो तो इक्कवाल योग होता है। जैसा यहाँ बताया है।

फल-राजय सुख कुल अनुमान से होता है। जिसके वर्ष में अरिष्ट हो इस इकवाल योग के होने से मंग हो जाता है।

#### (२) इन्दुवार योग

यहाँ नं० १ के विपरीत है। सब ग्रह कापोक्लिम (३-६-९-१२ घर) में हों केन्द्र पणफर में कोई ग्रह न हों तो इन्द्रवार योग होता है।



फल-इसका फल अनिष्टकर्ता है।

(३) मुन्यशिल-मिलाप-मिला हुआ योग-मुत्यसिल-मुत्यशील-मूय शील-इत्तिसाल हासिल करना-प्राप्त करना ।

इस योग में यह देखना कि ग्रह शीघ्र गामी है या मन्द गामी है और ग्रह के कितने अंश हैं।

शीघी ग्रह—दो ग्रहों में से जिस की गति अधिक हो वह शीघ्र गति वाला ग्रह है।

मन्दी ग्रह—दो ग्रहों में से जिस की गति अल्प हो (मन्द हो) वह मन्द गति
वाला ग्रह है।

यहाँ वर्तमान में गोचर के अनुसार पंचांग में जो ग्रह की गति दी हो वह गति लेना।

मन्द गति वाला ग्रह वहुत अंश होकर आगे हो और शीघ्र गति वाला ग्रह अल्प अंश हो के पीछे हो और दोनों ग्रहों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो तो मुन्यशिल योग होता है। इसमें शीघ्री ग्रह अपना तेज (सामर्थ) मन्दी ग्रह को दे देता हैं।

घन भाग≔बहुत अंश । मन्द भाग=अस्प अंश । भाग≔अंश । घन≔बहुत । अस्प≔कम ।: ग्रहों की गति=एक राशि में चलने का समय ।

यहाँ शीघी=चन्द्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल है।

मन्दी ग्रह-गुर, शनि हैं। इनमें भी शनि से गुरु शीघी है गुरु से मंगल शीघी है। मंगल से सूर्य बुध शुक्र शीघी हैं। इन सब से चन्द्रमा शीघी है।

एक राशि को पार करने के लिए जिसे अधिक समय लगता है वह मन्द गति। याला ग्रह मन्द ग्रह या मन्दी ग्रह है। जिसे थोड़ा समय लगता है वह शीझ गति

वाला ग्रह, शीघ्र ग्रह, या वीघ्री ग्रह है।

इस प्रकार परस्पर दृष्टि करने वाले दो ग्रह हों, इन में एक की गति मन्द और दूसरे की गति शीझ हो। यह पंचांग से देख जेना चाहिए। इन दो ग्रहों में से उनके बंशों का विचार करना यदि शीझी ग्रह के अल्प बंश हैं और मन्दी ग्रह के अधिक बंश हैं और शीझी ग्रह से मन्दी ग्रह आगे हो और दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो तो मुन्यशिल योग हो जाता है। इसमें शीझी ग्रह मन्द्र ग्रह को अपना तेज दे देता है।

प्रहों के दीप्तांश

यहाँ शीघी ग्रह के आगे या पीछे विचारना और शीघी ग्रह के अंश के भीतर दीप्तांश लेना अर्थात् जो ऊपर वताये दीप्तांश के अंश दिये हैं उनसे दोनों हों के अशों का अन्तर विचारना। दोनों ग्रहों के अंशों का अन्तर इन से अधिक नहीं होना चाहिए। दिष्ट का विचार

यहाँ नीचे बताई दृष्टि लेना। गणित द्वारा साधन की हुई दृष्टि की वहाँ

आवश्यकता नहीं है।

# च्चेत्र : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

| दृष्टि               | स्थान            | कला दृष्टि    | तत्काल में अधिमित्र |
|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| -१ प्रत्यक्ष स्नेहा  | 8-X              | <b>४१</b> ′ , | ·                   |
| ः २ गुप्त स्नेहा     | <b>३</b><br>, 99 | Y°' }         | मित्र               |
| -२ गुप्त वैरा        | Y-90             | ৭২′           | शतु                 |
| ४ प्रत्यक्ष बैरा     | <b>6</b> ·       | · £8' ·       | <b>अधि</b> शत्रु    |
| ः प्र अत्यन्त बैरा 📜 | 9                |               |                     |

२-६-=-१२ स्थान दृष्टि शून्य हैं।

लग्न से ६ भाव तक दक्षिण भाग, ७ से १२ तक वाम भाग। दक्षिण की अपेक्षा वाम दृष्टि बलवान होती है। दशम से चतुर्य पर दृष्टि बली है। चतुर्य से दशम पर दृष्टि निर्वेल है।

यहाँ मन्दी ग्रह के अधिक अंशों में से शीझ ग्रह के कम अंश को घटाना। यदि अन्तर दीप्तांश के भीतर हो तो इत्यशाल योग होता है। यहाँ वर्तमान ग्रह स्पष्ट से ग्रह के अंश और उनकी गति लेना।

# ः बत्यकाल योग का उपयोग .

किसी भाव के फल के विचार करने के लिए उस भाव का स्वामी और लग्नेश के साथ इ च्याल योग है या नहीं इसका विचार करना होता है। कार्येश और लग्नेश इन दोनों में एक लाभेश अवश्य होना चाहिए तब इत्यशाल योग का प्रभाव होता है।

लग्नेश का द्वितीयेश, गृतीयेश आदि सब भाव में स्वामियों के साथ इत्यशाल योग हो सकता है। जैसे राज सम्बन्धी कार्य का विचार करना है राज्य का विचार दशम भाव में होता है।



मान लो दशम भाव में सिंह राशि है। जिसका स्वामी सूर्य कार्येश हुआ। मान लो यह सूर्य नवम भाव में है जिसके अंश १५ हैं। इसके आगे लग्न में लग्नेश मंगल २५ अंश पर है। यहाँ शीघ्री ग्रह सूर्य के अल्प अंश हैं। इसके आगे मन्दी ग्रह मंगल अधिक अंश में है। दोनों की नवम पंचम दृष्टि है।

सूर्यं का दीप्तांश १४ है यहाँ दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर है (२४-१४)=१० क्योंकि केवल यहाँ १०० का अन्तर है जो दीप्तांश के भीतर है। यहाँ लग्नेश की दृष्टि कार्येश पर होने से इस मुत्यसिल योग के प्रमाव के फलस्वरूप राज्य प्राप्त होगा अर्थात् उस कार्यं में सफलता प्राप्त होगी।

अन्य उदाहरण---



यहाँ सप्तम भाव सम्बन्धी विचार करना है। यहाँ सप्तमेश गुरु कार्येश हुआ। बुध लग्नेश हुआ बुध की गति शीछ है। अल्प अंश १४ पर है। बुध के आगे मन्द प्रह गुरु २०० पर है बुध के दीप्तांश ७ के भीतर (२०-१४)=६ दोनों की दृष्टि है। एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि है यहाँ इत्यशाल योग हो गया।



यहाँ धन सम्बन्धी विचार का कार्येष सूर्य अंश पर है। लग्नेश चन्द्र शीघी प्रह २८ अंश पर है। मन्द ग्रह सूर्य आगे है। दोनों की नवम पंचम दृष्टि चन्द्र के दीप्तांश १२ अंश के भीतर हैं। (१०-२८) =१० + ३०=४०-२८-१२० अन्तर इससे शीघी ग्रह के दीप्तांश के भीतर सूर्य है तो

इत्थवाल योग हो गया। या इस प्रकार समझो चन्द्र २८० पर है २ अंश आगे बढ़ते पर राशि पूरी होगी। सूर्य के १०० + २०=१२ अंश अन्तर हुआ।

दृष्टि भेद के विचार से इत्यशाल योग का पृथक्-पृथक् फल होता है। इत्यशाल योग में यदि दोनों की परस्पर शुभ दृष्टि हो तो विशेष फल होगा। अशुभ दृष्टि का अशुभ फल होता है। लग्नेश और कार्येश का जैसा इत्यशाल योग हो वैसा शुभ या अशुभ फल होता है। जैसे—

लग्नेश षष्ठेश से रोग वृद्धि । लग्नेश अष्टमेश से रोग वृद्धि मृत्यु आदि । लग्नेश ख्ययेश से व्यय वृद्धि । इस प्रकार अशुभ स्थानों से यह योग होने से अशुभ फल होता है ।

लग्नेश कार्येश, लग्नेश का मित्र तथा कार्येश का मित्र ये चारों जिस राशि में हों वह अपने स्वामी या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो इत्थवाल योग बलवान होता है। यदि स्नेह आदि शुभ दृष्टि हो तो और भी विशेष शुभ फल होता है। परन्तु ये कत्रु घर में, पापग्रह से दृष्ट या ग्रुक्त हों तो शुभ फल घट जाता है।

जिस भाव सम्बन्धी कार्य हो उस भाव के स्वामी को कार्येश कहते हैं। जैसे— भाइयों के निमित्त तृतीयेश। संतान—पंचमेश। राज कार्य—दशमेश। स्त्री के सम्बन्ध सि—सप्तमेश इत्यादि। इस प्रकार कार्येश और लग्नेश से इत्यशाल योग है या नहीं यह विचारना पड़ता है। दोनों का इत्यशाल योग होने से कार्य सिद्ध होता है। इस इत्यशाल योग में ५-९ और ३-११ सम्बन्धी इत्यशाल में दोनों स्नेहा दृष्टि होने से उस सम्बन्धी अच्छा फल होगा। शत्रु दृष्टि होने से उस भाव सम्बन्धी फल मध्ट कर देते हैं। इस प्रकार दृष्टि स्थान आदि के विचार से योग का शुभ या अशुभ. फल होता है।

लग्नेश और कार्येश के मित्र ग्रह भी उन्हीं के सदृश फल देते हैं। यदि लग्नेशा आदि के साथ कोई ग्रह हो वह जिस भाव में हो वह अपने भावेश और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो श्रत्यशाल योग बलवान हो जाता है और उस फल को वढ़ा देता है। स्नेह दृष्टि में तो योग फल को अधिक बढ़ा देता है। यदि इत्यशाल करने वाला मंद

ग्रह बक्री हो तो वह फल अधिक बढ़ जाता है।

इसी प्रकार शत्रु राशि अनिष्ट स्थान, पाप ग्रह दृष्टि से इत्थवाल योग का फल अगुभ भी हो जाता है। जैसे लग्नेश कार्येश दोनों शत्रु या नीच राशि में या शत्रु के हदा, नवांश बादि में या दुष्ट स्थान में हों और पाप ग्रह से ग्रुक्त दृष्ट हों तो इत्थ-शाल योग उत्पन्न हुआ अनिष्ट फल तत्काल ही होगा। उसके आगे पीछे शुभ होगा। यदि ऐसा योग होने वाला हो तो उक्त फल भी आगे होगा ऐसा समझना। अर्थात् जब सर्वोच्च आदि राशि में पाप ग्रुक्त या दृष्ट होने वाला हो तब उसका फल होगा। इन योगों में अनिष्ट फल होने में शुभ और अशुभ दोनों अपने-अपने समय के अनुसार होता है जैसा अपर बताया है। यदि लग्नेश कार्येश दोनों भित्र के घर में वर्तमान हैं और कुछ दिन बाद शत्रु के घर में जावेंगे तो उसका अनिष्ट फल आगे होगा। यदि: ये दोनों मित्र घर से शत्रु घर में चले जावें तो शुभ फल हो चुका अशुभ, फल व मान है ऐसा समझना। यदि शूभ फल निकलता हो तो शुभ ही फल होगा।

(१) लग्नेश और कार्येश दोनों उच्च ग्रह, मित्र राशि, स्व त्रिराशीश, स्वः नवांश आदि अच्छे स्थान में हों और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों तो इत्यशाल का

शुभ फल तत्काल होगा और वह शुभ फल इसी समय हो रहा है।

(२) जो ऐसे शुभ स्थान में आने वाला हो और शुभ प्रह युक्त या दृष्ट होने वाला हो तो उसका फल आगे उस समय आने पर होगा।

(३) यदि ऐसे शुभ स्थान से अन्य स्थान में गये थोड़ा भी समय हो गया हो

तो पूर्वोक्त फल हो चुका ऐसा समझना।

अर्थात् ऐसा योग वर्तमान में हो तो फल शीघ्र होगा। ऐसा योग होने वाला हो तो मविष्य में फल होगा। ऐसा योग हो चुका है तो वह फल वीत चुका है ऐसा जानना।

#### फल का समय जानना

इत्यक्षाल योग करने वाले लग्नेश और कार्येश के अंशों का अंतर करके जो शेष रहे उसे १२ से गुणा करना। जो गुणन फल प्राप्त हो उतने दिन में इत्यक्षाल योगः का फल होगा।

# इत्यशाल पूर्ण हुआ या नहीं !

बी घ्री ग्रह के अंशादि में उसी बी घ्री ग्रह के दी प्तांश जोड़ना जो योग आवे उस योग के भीतर मंद ग्रह के अंश हैं तो समझो इत्यशाल योग होता है। यदि उस योग से मंदीग्रह के अधिक अंश हैं तो यह योग नहीं होगा इसमें भविष्य इत्यशाल योग का अपवाद है जिसे आगे समझाया है।

#### इत्थशाल योग के भेद

इत्थशाल योग के ४ भेद हैं।

(१) वर्तमान इत्थशाल या मुन्थिसल (२) पूर्ण मुंथिसल (३) राह्यंत राह्यादिस्य वर्तमान मुंथिसल (४) भविष्य मुंथिसल ।

# (१) वर्तमान मुन्यसिल



शीघी ग्रह न्यून अंश पर पीछे हो मंदी
ग्रह अधिक अंश पर शीघी से आगे हो।
दोनों की नवम पंचम आदि दृष्टि हो और
शीघी के दीष्तांश के भीतर यह दृष्टि हो तो
पृष्ठ गत शीघी ग्रह अपना तेज ( शक्ति )
मंद गित वाले ग्रह को दे देता है। तब
यह वर्तमान मुंयसिल हुआ। इनका फल
पूर्ण मुंयसिल से कुछ कम होता है।

यहाँ लग्नेश सूर्य शीघ्री के अल्प अंश २० पर है। इसके आगे मंदी ग्रह गुरु के अधिक अंश २६ हैं। दोनों की नवम पंचम दृष्टि है। और सूर्य के शैव्तांश के भीतर मंदी ग्रह है (२६-२०)=६ केवल ६ अन्तर है। इसने यह योग हो गया। यहां सन्तान भाव का कार्येश गुरु से लग्नेश का मुन्थितिल है।

## (२) पूर्ण मुन्यसिल योग

यह वर्तमान इत्यशाल सरीखा ही है। केवल अन्तर इतना ही है कि शोघ्र ग्रह के अंश मन्द ग्रह के अंश से केवल कला विकला मात्र से कम हों। इनका फर पूर्ण होता है।

शीधी और मंदी ग्रह का अन्तर आधा अंग (३० कला) तक भी हो तो भी पूर्ण मुन्यसिल योग हो जाता है।

यहाँ स्त्री लाभ प्रश्न में लग्नेश चन्द्र भीघ्र गामी ४°-२'-१०" पर है। इसके आगे सन्तमेश शनि पंचम में ४°-३'-५" पर है। दोनों की सन्तम दृष्टि है। यहाँ २४२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

४°-३"-५" दोनों में केवल ४५ विकला का अन्तर है। इससे यह पूर्ण मुन्यसिल ४ -२ -१ योग हुआ। यहाँ शीघ्री ग्रह केवल ४५" से मंदी ग्रह से न्यून है।

जब विकला मात्र न्यून हो या आधी विकला से न्यून हों तव यह वीस विश्वा वाला मुन्थसिल होता है। जब विकला तक समानता हो तो पूर्ण मुन्थसिल श्रेष्ठ होता है।

## (३) राक्ष्यंत राक्यादिस्य दर्तमान मुन्यसिल



शी घी ग्रह जब राशि के अन्त में होता है। जैसे २९° पर हो अर्थात वह आगे वाली राशि में जाने वाला हो जिससे आगे जाने वाली राशि में पहुँच कर मंद ग्रह से दृष्ट होकर दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो जावे। मंद ग्रह के थोड़े अंश हों तब यह योग होता है। शी घी ग्रह जब राशि के अन्त में होता

है। तब आगे जाने वाली राशि में वह मंदी ग्रह से अल्प अंश में हो जाता है।

जैसे धन भाव में मंगल २९ बंध पर है और लाभ भाव में शनि ६ अंश पर है। मंगल शी घ्री ग्रह है शनि मंदी ग्रह है। शी घ्री के आगे मंदी ग्रह शनि है। यहाँ दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर नहीं है परन्त्र जब मंगल आगे राशि में जायगा तब वह तीसरे भाव में पहुँच जायगा तब उस आगे की राशि १०-२० आदि अंश में मंगल शी घ्री ग्रह अल्प अंश में हो जाता है और मंदी ग्रह अधिक अंश में हो जाता है। दोनों की दृष्टि तब दीप्तांश के भीतर हो जाती है।

यह वर्तमान इत्यशाल योग का ही भेद है परन्तु दृष्टि रहित इत्यशाल होता है दीप्तांश के भीतर दृष्टि नहीं है।

इसमें शीझी ग्रह राशि के अन्त में २०° के समीप हो और मंद ग्रह आगे हों तो शीझी ग्रह आगे की राशि में जाने पर मंद ग्रह जब शीझी ग्रह के दीप्तांश के भीतर हो जाने तब शीझी ग्रह अपना सामर्थ मंद ग्रह को दे देता है यह अदृष्ट मुन्यसिल है।



यहाँ धन लाभ प्रश्न में लाभेश गुरु मंदी ग्रह ३° पर है। लग्नेश शुक्र शीधी ग्रह २९° पर दशम में हैं। शुक्र लाभ भाव में जाने पर दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो जायगी उस समय कार्य सफल होंगा।

## (४) मविष्य मुन्यसिल



शी घ्री ग्रह न्यून अंश पर और मंद ग्रह उसके आगे अधिक अंश पर हो। दोनों की दृष्टि नवम पंचम आदि हो परन्तु दृष्टि दीप्तांश के भीतर न हो। मंदी ग्रह के अंश दीप्तांश से कुछ अधिक हों। जब शी घ्री ग्रह अपनी तेज चाल से आगे बढ़ेगा तब शी घ्री के अंश अधिक हो जाने से मंदी ग्रह

शी घी के दीव्यांश के भीतर हो जायगा। यहाँ भविष्य में मुन्यसिल होगा। तव इस

का फल होगा। इस कारण इसे भविष्य मुंयसिल कहते हैं।

जैसे यहाँ बोझी ग्रह ६ अंश पर है। इसके आगे मंदी ग्रह १५० पर है। दोनों की परस्पर दृष्टि दीप्तांश के भीतर नहीं है (१५-६)=९०। यहाँ ९ अंश का अन्तर है। बोझी ग्रह मंगल का दीप्तांश द है। उससे १ अंश अधिक मंदी ग्रह वढ़ गया है। बीझी ग्रह जब आगे बढ़ेगा तब मंदी ग्रह उसके दीप्तांश के भीतर हो जायगा तब फल होगा। मान लो बीझी ग्रह मंगल आगे बढ़ कर ७० पर हो गया या और आगे बढ़ गया तब मंदी ग्रह का अन्तर दीप्तांश ६ के भीतर हो जायगा। यह मुन्थिसल आगे होने को है इस कारण यहाँ भविष्य मुन्थिसल हो गया। इपमें बीझी ग्रह अपना सामर्थ्य तब मंदी ग्रह को दे देगा।

#### इस प्रकार लग्नेश कार्येश का

१. वर्तमान मुंयसिल हो तो उस भाव सम्बन्धी फल उसी समय वर्तमान है ऐसा समझना।

२. पूर्ण मुंयसिल हो तो पूर्ण सुख या पूर्ण फल कहना ।

३. भविष्य मुन्यसिल हो तो आगे सुख होगा या आगे फल होगा जब कि दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो जायगी।

जिस भाव सम्बन्धी कार्य है उस भाव का स्वामी (कार्येश) और लग्नेश का इत्यक्षाल होने पर उस कार्य की सिद्धि होती है।

# (४) इसराफ=मुशरिफ=फिजूल खर्ची

इसराफ योग-यह नं० ३ इत्यशाल के योग से विपरीत है। इसे मुशरिफ योग 'भी कहते हैं।



शी घी ग्रह अल्प अंश पर मंद ग्रह के पीछे हो और मंद ग्रह के अधिक अंश हों और आगे हो दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो तो यह इत्थशाल योग होता है। परन्तु इसमें यदि शी घी ग्रह मंद ग्रह के अंश से भी अंश में आगे वढ़ जावे तो यह इसराफ योग हो जाता है।

२४४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षकल खण्ड

इत्यशाल योग में जो कार्य होने को या वह विपरीत कर देता है। अर्थात् उस कार्य का नाश कर देने वाला है या उसकी सिद्धि नहीं होती। कब्ट देता है।

यहाँ लग्नेश मंदी ग्रह २० अंश पर लग्न में है स्त्री भाव सम्बन्धी कार्य था, कार्येश श्रुध शीघी ग्रह २२ अंश पर है। यहाँ मंद ग्रह गुरु के अंश से शीघी ग्रह बुध से १ अंश बढ़ गया है। क्योंकि मंद ग्रह के अंश से शीघी ग्रह के अल्प अंश होना था। इसके विपरीत होने से अर्थात् शीघी ग्रह के अंश मंद ग्रह के अंशों से वढ़ जाने से यह इशराफ योग हो गया।

हिज्जाल आचायं के मत से इसमें इतना विचार है कि यह योग पाप ग्रहों का हो तो कायं विपरीत करता है अर्थात् ग्रुभ के वदले अग्रुभ करता है। शीध्री और मंदी दोनों पाप ग्रह हों तो कायं का अवश्य नाश होता है? ग्रुभ ग्रहों का योग हो तो कायं विपरीत तो नहीं करेगा किन्तु ग्रुभ फ्ल को जो इत्यशाल से होने वाला था न होने देगा इसमें भी मत है कि शीधी और मंदी दोनों ग्रह ग्रुभ हों तो कायं सिद्ध होगा परन्तु कठिनाई से सिद्ध होगा।

#### (५) नक्त योगःनकछ=नकदी।

जहाँ बीझी ग्रह के अंश अल्प हों और मदी ग्रह के अंश उससे अधिक हों। और इत्थवाल योग में जैसा होना था दोनों की परस्पर दृष्टि नहीं हो। इन दोनों ग्रहों के बीच एक ऐसे ग्रह से जो इन दोनों से गित में बीझ हो और लग्नेश और कार्येश दोनों को देखता हो तो वह अल्प अंश वाले ग्रह (शीझी ग्रह) का तेज लेकर अधिक अंश वाले ग्रह (मंदी ग्रह) को दे देता है। इस योग में अन्य के द्वारा कार्य सिद्ध होता है।



यहाँ लग्नेश बुध के कम अंश १२ हैं। कार्येश गुरु अधिक अंश १४ पर है। दोनों एक दूसरे से ६-८ भाव में होने से परस्पर दृष्टि नहीं है। परन्तु नव्रम भाव में इन दोंनों से शी श्री चन्द्र १० अंश पर है उसकी चौथी दृष्टि लग्नेश बुध पर

दीप्तांश के भीतर है और कार्येश गृक पर ग्यारहवीं दृष्टि दीप्तांश के भीतर है। इस प्रकार यह बीघी चन्द्र दोनों को देखते हुए शीघी ग्रह बुध का तेज लेकर मंदी ग्रह गृह को दे दिया। इस प्रक्त में तीसरे आदमी की मध्यस्थता से कार्य पूरा होगा। यहाँ मध्यस्थ ग्रह की दृष्टि लग्नेश और कार्येश के दीप्तांश के भीतर ही होना आवश्यक है। यहाँ चन्द्र लग्नेश कार्येश से शीघ्र गित वाला होने से और कार्येश के अंशों से अल्प होने से यह कार्येश के अंशों को पहुँच सकता है।

# (६) यमया योग=जिमा :=जमा=संयोजक ।

इसमें लग्नेश कार्येश में एक शीघ्र गति वाला हो एक मंद ग्रति वाला हो ये

िकसी भाव में हों और उन की परस्पर दृष्टि न हो परन्तु दोनों के अंश दीप्तांश के भीतर होना चाहिए। दोनों की परस्पर दृष्टि न होने से यह योग नहीं होता परन्तु इन दोनों के वीच एक ऐसा ग्रह हो जो दोनों से मंद गित वाला हो और उन दोनों ग्रहों को देखता हो और दृष्टि में दीप्तांश के भीतर हो तो वह मध्यस्थ ग्रह लग्नेश कार्येश से तेज लेकर मंदी ग्रह को दे देता है।



यहाँ राज्य प्राप्ति प्रश्न में लग्नेश सूर्यं १४° पर सप्तम में है और दशमेश कार्येश भुक्त १७° पर अष्टम में है। इन दोनों के अंश तो दीप्तांश के भीतर हैं परन्तु परस्पर दृष्टि का अभाव है। ऐसी स्थिति में इन दोनों से मंद गति वाला ग्रह दोनों के वीच

दशम भाव में गुरु १७° पर है। गुरु की दृष्टि सूर्य और मुक्त दोनों पर है और दृष्टि दीप्तांश के भीतर है। इस से यह मध्यस्य ग्रह शीझी ग्रह मुक्त का तेज लेकर मंदी ग्रह सूर्य को दे दिया।

इपलिए मध्यस्थ द्वारा यह कार्य होगा। यहाँ गुरु ग्रह मध्यस्य है तो गुरु के अनुरूप मध्यस्थ पुरोहित मंत्री आदि के द्वारा यह कार्य सम्पादन होगा। यह योग विचारणीय कार्य को मध्यस्थ द्वारा सिद्ध करता है।

नं १ ५ नक्त योग में मध्यस्थ ग्रह दोनों से शी घ्री था। यहाँ दोनों की अपेक्षा मंदी ग्रह यहाँ गोचर में गुक्र शी घ्री ग्रह और सूर्य मंदी ग्रह है।

यमया योग में मध्यस्य ग्रह लग्नेश और कार्येश दोनों से मंद होता है। इस कारण इन दोनों से अंश में कुछ अधिक होता है। इतना अधिक हो कि लग्नेश या कार्येश में दीप्तांश के भीतर दृष्टि कर सके।

(७) मणक योग=ममनुशा=मना

इसमें शीझी ग्रह अल्प अंश पर हो उसके आगे मदी ग्रह अधिक अंश पर हो और दोनों की परस्पर दृष्टि दीप्तांश के भीतर हो परन्तु इनके बीच में शीझी ग्रह के समीप शीझी ग्रह के कुछ अंशों से आगे या पीछे (कुछ अंश से कम या अधिक) ज्ञानि या मंगल हो और उस शनि या मंगल की ४, ७ या एक की (एक स्थान) की दृष्टि उस शीझी ग्रह पर हो और मंदी ग्रह को वह किसी भी दृष्टि से देखता हो तो यह मंगल या शनि शीझ ग्रह का तेज हर लेता है और मंद ग्रह को तेज नहीं देता है।

इस प्रकार इत्यशाल योग से जो कार्य होने वाला था वह कार्य शनि या मंगल बीच में पड़कर मना कर देता है अर्थात् कार्य होने नहीं देता। कार्य का नाश कर देता है। इससे मंगल या शनि मणक्रयोग का कर्ता हुआ।

#### २४६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

यह योग पाँचवाँ नक्त योग सरीखा है। इसमें शनि या मंगल योग को विगाड़ने बाला है। इसमें इत्यशाल के अतिरिक्त ये वार्ते होंगी।

(१) दोनों शीब्री मंदी ग्रह के बीच शनि या मंगल में से कोई हो।

(२) यह शनि या मंगल शोधी ग्रह की १, ४ या ७ स्थान की वैर दृष्टि से देखता हो। परन्तु मंद ग्रह को किसी प्रकार की दृष्टि से न देखता हो।

(३) शनि या मंगल शीघ्री ग्रह के अंश के कुछ आगे या पीछे हो परन्तु मंद ग्रह

शनि या मंगल के दीप्तांश के भीतर हो तब यह योग होता है।

एक स्थान दृष्टि चतुर्थं स्थान एवं सप्तम स्थान दृष्टि के विचार से शनि के स्थान और मंगल के भी ३ योग वनते हैं। इस प्रकार इसके ६ योग हुए। इन प्रत्येक के २ भेद शी झी ग्रह के आगे या पीछे के विचार से हो जाते हैं। इस प्रकार १२ भेद हो जाते हैं।

उदाहरण—यहाँ स्त्री लाभ प्रश्न में लग्नेश बुध और कार्येश (सप्तमेश) गुरु है। बुध शीघ ग्रह १४ अंश पर है इसके आगे मंदी ग्रह गुरु १९ अंश पर है। दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर है। इससे इत्थशाल योग हो गया। कार्य हो जाना था परन्तु दोनों के बीच मंगल पड़ जाने से



कार्य में बाधा इस कारण पड़ गई कि यह मंगल शीझी प्रह के अंशों के समीप १५° पर है और शीझी प्रह को चतुर्थ शत्रु दृष्टि से देखता है और यह मंगल दशम दृष्टि से कार्येश गुरु को भी देखता है और दोनों मंगल के दीप्तांश के भीतर हैं। इससे यह मंगल कार्य जो होना या उसमें विष्न कर देता है अर्थात् कार्य में मना कर देता है या कार्य का नाश कर देता है। यहाँ शोधी प्रह बुध का तेज मंगल ने हरण कर लिया जिससे बुध निस्तेज हो गया अर्थात् उसमें फल देने की सामर्थ नहीं रही। यहाँ बुध से १० अधिक होकर मंगल आगे स्थित है। शीध्रगामी बुध से १० कम अर्थात् १३० भी होता तो भी यह योग हो जाता। परन्तु मंगल या शनि के दीप्तांश के भीतर लग्नेश और कार्येश हो।

मंगल के स्थान में शनि यहाँ हो तो भी मणऊ योग हो जावेगा।



दूसरो उदाहरण—यहाँ लग्न प्रश्न में लग्नेश चंद्र लाभ भाव में वृष के १३° पर है और लाभेश मुक्र लग्न में कर्फ के प= पर है। इनका इत्यशाल योग हो ग्या जिससे धन लाभ होना था परन्तु मंगल वृष के १९० पर लग्नेश के साथ एक भाव में होने से मणक योग हो गया। क्योंकि यह मंगल तीसरी दृष्टि से कार्येश शुक्र को भी देखता है और मंगल के दीप्तांश के भीतर लग्नेश कार्येश दोनों हैं। यहां मणऊ योग होने से कार्य की हानि होगी।



तीसरा उदाहरण-यहाँ शनि व लग्नेश मीन लग्न में हैं। लग्नेश गुरु मंदी ग्रह है जो १४० पर है। सप्तम भाव सम्बन्धी कार्य होने से कार्येश बुध हुआ जो १४० पर है। मणक कर्ता ग्रह यहाँ शनि १५० पर मीन राशि में लग्न में है। यहाँ शनि १० अधिक होने पर भी मणक योग हो गया। यह शनि

कार्येश बुध को सप्तम दृष्टि से भी देखता है और शनि के दीप्तांश के भीतर लग्नेश कार्येश दोनों हैं। इससे यह मणऊयोग हो गया। जिससे कार्य नहीं होगा।

मणक योग का एक और भेद है।

जव लग्नेश कार्येश का इत्यशाल हो। इन दोनों के बीच शनि और मँगल दोनो



मणक कर्ता हों या लग्नेश कार्येश में से किसी
के साथ शिन और मंगल दोनों होकर मणक
योग कर्ता हों। यहाँ शनि और मंगल के
अंश लग्नेश कार्येश के दीप्तांश के भीतर हों
चाहे लग्नेश कार्येश के आगे या पीछे या
इनमें से किसी एक के साथ शिन और
मंगल दोनों हों चाहे मंगल और शनिके अंश
ग कुछ ही आगे हों परन्तु उनके दीप्तांश के

लग्नेश कार्येश के अंश के भीतर हो या कुछ ही आगे हों परन्तु उनके दीप्तांश के भीतर ही मंगल और शनि के अंश हों।

उदाहरण-यहाँ राज प्राप्ति प्रश्न में लग्नेश शुक्र दशम भाव में कर्क के १८० पर है और राज्येश (कार्येश) चन्द्र अष्टम भाव में वृष के १३० पर है। जिसके साथ शिन १३ अंश पर और मंगल १९० पर दोनों कार्येश के साथ हैं और लग्नेश कार्येश के दीप्तांश के भीतर हैं यहाँ इत्थशाल योग का नाशक मणऊ योग हो गया। केवल शिन या मंगल से ही यह मणऊ योग हो जाता है। परन्तु यहाँ दोनों शनि और मंगल कार्यं नाशक मणऊ योग के कर्ता हैं।

#### (८) कम्बूल योग

कम्बूल=स्वीकार

लग्नेश कार्येश का पूर्व बताये अनुसार इत्यशाल योग हो और इन दोनों में से किसी के साथ या दोनों के साथ चन्द्र भी इत्यशाल करे तो यह योग हो जाता है।

#### २४८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

#### कम्बूल योग के १६ प्रकार

| (१) उत्तमोत्तम  | कम्बूल | (९) सम उत्तम कम्ब्   | रू. |
|-----------------|--------|----------------------|-----|
| (२) उत्तम मध्यम | "      | (१०) ,, मध्यम ,,     | i   |
| (३) ,, सम       | 71     | (११) ,, समाख्य "     |     |
| (४) ,, अधम      | ,,     | (१२) ,, अधम ,,       |     |
| (५) मध्यम उत्तम | "      | (१३) ,, अधम उत्तम ,, |     |
| (६) ,, मध्यम    | 11     | (१४) ,, मध्यम ,,     |     |
| (७) ,, सम       | ji -   | (१५) ,, सम ,,        |     |
| (८) ,, अधम      | ,, .   | (१६) अधमाधम "        |     |

यहाँ ४ प्रकार के मुख्य भेद बताये गये हैं और इनके मिश्रण से १६भेद हो गये।

- (१) उत्तम-उच्च और स्वगृही होने से उत्तम अधिकार।
- (२) मध्यम-स्वह्दा, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश, से मध्यम अधिकार ।
- (३) अधम-रात्रु नीच ग्रह स्थिति से अधम अधिकार।
- (४) सम-जहाँ इन तीनों में एक भी अधिकारी न हों वह सम अधिकार है।

चन्द्रमा के उपरोक्त ४ प्रकार के अधिकार में से कोई अधिकार हो और लग्नेश कार्येश में से भिन्न अधिकार हो तो प्रत्येक के ४ भेद हो जाते हैं जैसा ऊपर बताया है। इस प्रकार इसके १६ भेद हो जाते हैं।



इसमें भी कार्येंश के विचार से उपरोक्त १६ भेद होंगे तो लग्नेश के विचार से भी ६६ भेद पृथक होंगे। इस प्रकार सब ३२ भेद हो जाते हैं।

मैत्री विचार करने के लिए कल्पित उदाहरण इसमें मित्र कात्रु और सम ग्रुही का विचार होता है आगे इनके उपयोग के लिए

मैत्री के विचार से नीचे उदाहरण देकर समझाया है।

मैत्री स्थान सूर्यं चंद्र मंगल য়নি वुध गुरु शुक्र मित्र ३-५ मं.गु. ग्.स्.शु. सू.शु मं. मं.गु 8-99 शत्रु १-४ शु. बु.मं.श. चं.बु.श. चं.मं.श. चं.वु.मं सू. **4-90** सम २-६ चं.वु.श. गु.शु.श. सू.गू.शु. चं.बु.श. चं.बु.श. 5-93

#### कंबूल के १६ योगों का स्पष्टीकरण

| कम्बूल के १६<br>भेद | चन्द्र                | कार्येश और लग्नेश                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| १ उत्तमोत्तम        | स्वग्रही या उच्च का   | 11.00                                  |
| २ उत्तम मध्यम       | 17 11                 | स्वहृहा स्वद्रेष्काण या स्व नवांका में |
| ३ उत्तम अधम         | 22 21                 | शत्रु गृही या नीच में                  |
| ४ उत्तम सम          | 11 11                 | सम गृही सम हददा द्रेष्काण या नवांश     |
| ५ मध्यम उत्तम       | स्वहदाद्रेष्काण या    | में स्वगृही या उच्च में                |
|                     | नवांश में             |                                        |
| ६ ,, मध्यम          | n n                   | स्वहद्दा द्रोष्काण या नवांश में        |
| ७ ,, अधम            | 13 21                 | शत्रु गृही या नीच में                  |
| द ,, सम             | 11 11                 | सम गृही हद्दा द्रेष्काण या नवांश में   |
| ९ अधम उत्तम         | स्वगृही या नीच में    | स्वगृही या उच्च में                    |
| १० ,, मध्यम         | 11 11                 | स्वह्या द्रेष्काण या नवांश में         |
| ११,, अधम            | 11 11                 | शत्रु गृही या नीच में                  |
| 99 ,, सम            | 11 11                 | समगृहीहदाद्रेष्काण या नवांश में        |
| १३ सम उत्तप         | सम गृही हृदाद्रेष्काण | स्वगृही या उच्च में                    |
|                     | या नवांश में          |                                        |
| १४ ,, मध्यम         |                       | स्वहद्दा आदि में                       |
| १५ ,, अधम           | n n                   | शत्रु गृही या नीच में                  |
| १६ ,, सम            | 11 11 11              | सम गुही सम हद्दा सम द्रेष्काण सम       |
|                     |                       | नवांश में                              |

ऊपर जो कम्बूल योग के १६ भेद वताये हैं इनका विचार।

(१) लग्नेश कार्येश का परस्पर इत्थशाल हो और चन्द्रमा भी किसी के साय या दोनों से इत्थशाल करे तो १६ प्रकार के योग नीचे वताये अनुसार होते हैं।

(२) इनमें पहिले चन्द्रमा का अधिकार फिर लग्नेश और कार्येश का अधिकार

(३) लग्नेश और कार्येश का अधिकार दोनों का एक सा होना । चन्द्र का अधि-कार चाहे जैसा हो ।

(४) चन्द्रमा अपने हद्दा में जहाँ कहा है वहाँ द्रेष्काण नवांश ही लेना क्यों कि चन्द्रना की हद्दा नहीं होती।

#### १६ योगों का चक

| भेद             | चन्द्र लग्नेश कार्येश | फल                  |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| १ उत्तन + उत्तम | उत्तम + उत्तम         | कार्यं उत्तम करेगा  |
| २ 🕂 मध्यम       | + मध्यम               | फल मध्यम अवश्य होगा |

#### २४०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्य वर्षफल खण्ड

योड़े यत्न से प्राप्ति + मध्यम 🕂 अधम 8 11 <del>|</del> + सम उत्तम प्राप्ति +सम १ मध्यम + उत्तम प्राप्ति उत्तम मध्यम + उत्तम Ę ,, अति प्रयत्न से प्राप्ति + मध्यम + मध्यम अधम कष्ट से प्राप्त ,, +अधम + अधम 5 ,, अति प्रयत्न से प्राप्ति 🕂 सम + सम ९ अधम + उत्तम परिश्रम से थोड़ा प्राप्ति अधम 🕂 उत्तम १० ,, + मध्यम बरयंत प्रयत्न से प्राप्ति + मध्यम १९ ,, +अधम कार्य नाश, दुःखप्रद लाभ नहीं + अधम 97 ,, अति प्रयत्न से कष्ट से प्राप्ति 🕂 सम + सम १३ सम + उत्तम उत्तमता से प्राप्ति सम 🕂 उत्तम १४ ,, + मध्यम यत्न से मध्यम लाभ 🕂 मध्यम १४,, + अधम + अधम कष्ट साध्य १६ ,, +सम .. +सम मध्यम लाभ

यहाँ एक राशि स्थित शीध्र मंद ग्रहों का मुंथिसल योग होने से भी कम्बूल योग हो जाता हैं जैसे---

- (१) उत्तमाघम कंबूल--चन्द्रमा ओर मंगल दोनों कर्क राशि में इत्थशाली हों तो चन्द्रमा यहाँ स्वगृही है और मंगल नीच में है। यहाँ इत्थशाल योग के विचार से उत्तल अधम कम्बूल हो जाता है।
- (२) मध्यम कंबूल≔मेष में चन्द्र और शनि परस्पर अंशों में मुंबलिश हो तो यहाँ चन्द्र स्वगृही या उच्च का नहीं है। स्वनवांश में हो तो शनि मेष का नीच में होता है यह मध्यम अधम कम्बूल हुआ यह अशुम फल कक्ती होता है।
- (२) मध्यमाधम कंबूल-कन्या में शुक्र और चन्द्र होकर परस्पर इत्यकाली हों तो । यहाँ शुक्र नीच का है और चन्द्रमा कन्या में स्व नवांश में हुआ तो यह भी मध्यम अधम कंबूल हुआ ।
- (४) मध्यमाधम कंबूल-चन्द्र और गुरु मकर में परस्पर मुंबसिल हो तो यहाँ गुरु नीच का है चन्द्र स्व नवांश में हो तो मध्यम अधम कंबूल हो जाता है।
- (४) मध्यमाधम कंबूल-मीन में चन्द्र और वुध होकर इत्यशाली हो बुध नीच का है चन्द्र स्व नवांश में हो तो मध्यम अधम कम्बूल हो जाता है।

ये पाँचों उपरोक्त उदाहरण अशुभ फल देने वाले हैं।

एक राशिस्य अधमाधम योग नहीं हो सकता क्योंकि सब ग्रहों का एक सा नीच या शत्रु गृह नहीं होता। इस कारण नीचता शत्रुता और दृष्टि आदि के तिचार से एक राशि में यह योग होना असम्भव है।

आगे ये प्रत्येक १६ योग उदाहरण देकर समझाये हैं।

ताजिक के १६ योग: २५%

#### (१) उत्तमोत्तम कंवूल



चंद्र एवं कार्येश लग्नेश भी स्वगृही या उच्च में हों लग्नेश कार्येश का इत्थशाल हो, चंद्रमा दोनों से इत्थशाली हो तो उत्तमोत्तमः कंव्ल होता है। यहाँ संतान के प्रश्न में कार्येश सूर्य शीझी ६° पर लग्न में हैं और लग्नेश मंगल मंदी ग्रह १८° पर लग्न में है। यहाँ सूर्य उच्च का है और मंगल स्वगृही है।

दोनों की एक राशिस्य दृष्टि दीप्तांश के भीतर है। यहाँ चतुर्थं भाव में १२० पर स्वगृही होकर १० स्थान की दृष्टि से लग्नेश कार्येश दोनों को देखता है और दोनों के साथ इत्यशाल करता है। यह कार्यं उत्तमोत्तम करेगा।

#### दूसरा उदाहरण



यहाँ पंचमेश सूर्य कार्येश उच्च का लग्न में है। लग्नेश मंगल उच्च का दशम में १८० पर है। दोनों का इत्यशाल योग है। उच्च का चंद्र चतुर्थ स्थान में १२० का वैठकर लग्नेश कार्येश दोनों से इत्यशाल करता है। इससे यह उत्तमोत्तम कम्बूल हुआ।

लग्नेश कार्येश में से किसी एक के साथ भी चंद्र इत्यशाल करे तो भी कम्बूल



योग हो जाता है। यहाँ लग्नेश मंगल और
स्त्री विषय का सप्तम भाव का कार्येश शुक्र
पंचम में है। दोनों का इत्थशाल योग है।
चन्द्र स्वगृही चतुर्य भाव में ९० पर १०
भाव की दृष्टि से लग्नेश मंगल को देखता
है जो स्वगृही है। दोनों की दृष्टि दीप्तांश
के भीतर है केवल ३०का अंतर है। परन्तु

यह चन्द्र कार्येश गुक्र को नहीं देखता। यहाँ चन्द्र का एक लग्नेश के साथ इत्यशाल होने से कम्यूल योग हो गया।

#### (२) उत्तन मध्यम कंबूल

चंद्र स्वगृही या उच्च में हो लग्नेश कार्येश स्व हद्दा आदि में हों। यहाँ लग्नेश शुक्र अपनी हद्दा में है। भाग्य विषय का विचार होने से भाग्येश बुध भी अपनी २५२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड







हद्दा में है। दोनों का इत्थशाल योग होता है। दशम में स्वग्रही चंद्र एक स्थान दृष्टि से लग्नेश से और दशम दृष्टि से कार्येश बुध से इत्यशाल करता है। इतसे यह उत्तन मध्यम कम्बूल योग हुआ। भाग्य वृद्धि होगी परन्तु मध्यम होगी।

#### अन्य उदाहरण

पंचम स्थान सम्बन्धी प्रश्न में पंचमेश (कार्येश) सूर्य अपने नवांश में ६° पर है। लग्नेश मंगल भी स्व नवांश में दशम में १९° पर है। लोनों का इत्यशाल योग है। चंद्र स्वग्रही चतुर्थ में है। दोनों से इत्यशाल करता है। इससे उत्तम मध्यम कम्बूल योग हुआ। इसका फल मध्यम होगा।

#### (३) उत्तम अधम कम्बूल

चंद्र स्वगृही या उच्च में हो लग्नेश कार्येश नीच में या शत्रु गृही हो।

तीसरे भाव सम्बन्धी प्रश्न में कार्येश गुरु मकर का होने से नीच में हैं। और लग्नेश शनि मेष में नीच का है। इन दोनों का इत्यशाल योग है। स्वग्रुही चंद्र सप्तम

में है इन दोनों से इत्यशाल करता है। इन में यह उत्तन अधन कन्तूल योग हुना। इसमें कुछ प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि होगी।

#### (३) उत्तम सम कःबूल



चंद्र उच्च का या स्वग्रही हो लग्नेश कार्येश सम ग्रह हद्दा आदि में हों।

यहाँ रोग विषयक प्रश्न में लग्नेश सूर्यं अपने सम बुध के घर में १४० पर है। कार्येश शनि अपने सम ग्रह शुक्र के घर में १६० पर है। इन दोनों का इत्थशाल योग है। चंद्र स्वग्रही व्यय भाव में १३० पर

है। यह लग्नेस कार्येश दोनों का देखता है इससे उत्तम सम कम्बूल योग हो गया।
यहाँ मैत्री चक्र का उदाहरण पहिले दे चुके हैं उसी के अनुसार मैत्री विचार से सम
यह लिया है। अर्थात २-६ और ६-१२ स्थान के ग्रह सम समझे जायेंगे। इस योग
के फल से उत्तम कार्य होगा रोग निवारण होगा।

ताजिक के १६ योग: २५३

#### (५) मध्यम उत्तम कम्बूल



चंद्र स्व हद्दा आदि में हो लग्नेश कार्येश स्वग्रही या उच्च के हों।

यहाँ स्त्री विषयक प्रश्त में लग्नेशः कार्येश स्वग्रही हैं। दोनों का इत्यशाल योगः है। यहाँ चंद्र स्व नवांश में होकर लग्नेशः कार्येश दोनों को देखता है। इससे चंद्र की मध्यम स्थिति होने से यह मध्यम उत्तम

कम्बूल हुआ। इसमें स्त्री प्राप्ति उत्तमता से होगी।

#### (६) मध्यम मध्यम कल्बूल



चंद्र, कार्येश, लग्नेश सब स्व हद्दा स्वद्रेष्काण आदि में हों।

यहाँ लग्नेश कार्येश दोनों अपनी हद्दा
में हैं। दोनों का इत्यशाल योग है। पंचम
भाव सम्बन्धी प्रश्न होने से कार्येश णुक्र
हुआ। लग्नेश बुध है। चंद्र स्वनवांश में
दशम भाव में होकर लग्नेश और कार्येश
मध्यम मध्यम कम्बल दशा। इसमें बहुत

दोनों से इत्थशाल करता है। यह योग मध्यम मध्यम कम्बूल हुआ। इसमें बहुत यहन करने से सन्तान होगी।

# 

#### (७) मध्यम अधम कम्बूल

चंद्र स्व नवांश आदि में हो लग्नेश कार्येश नीच ग्रही आदि हों।

यहाँ भाग्य स्थान सम्बन्धी कार्य होने से सूर्य कार्येश और लग्नेश गुर दोनों नीच गुही हैं। चंद्रमा स्थ नयांश में है। लग्नेश कार्येश का इत्यशाल योग है। चंद्र भी दोनों से इत्यशाल करता है यह मध्यम अधम

कम्बूल हुआ। फलस्वरूप भाग्य सम्बन्धी कार्य के सम्पादन में बहुत कब्ट होगा।



#### (८) मध्यम सम कम्बूल

चंद्र स्व नवांश आदि में हो लग्नेश कार्येश समग्रह हद्दा आदि में हो।

यहाँ पंचम भाव सम्बन्धी कार्येश बुध मेप में अपने सम गुरु की हद्दा में है। लग्नेश शुक्र अपने सम गुरु की हद्दा में हैं। दोनों का इत्थशाल योग है। चंद्र स्व

#### '२५४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षंफल खण्ड

नवांश में होकर दोनों से इत्थशाल करता है। यह मध्यम सम कम्बूल हुआ सन्तान प्राप्ति अति प्रयास से होगी।

#### (९) अधम उत्तम कम्बूल





#### (११) अधमाधम कम्बूल

चन्द्र एवं कार्येश लग्नेश तीन नीच त्या शतुगृही हों। यहाँ लग्नेश गुरु और सप्तम भाव का कार्येश बुध दोनों नीच में हैं इनका इत्थशाल योग होता है। चंद्र भी नीच का है दोनों से इत्थशाल करता है यह अधमाधम कम्बूल हुआ इसमें स्त्री लाभ नहीं होगा।



चंद्र नीच, शत्रु ग्रही हो लग्नेश कार्येश स्वग्रही या उच्च में हो।

यहाँ चतुर्थं भाव सम्बन्धी विचार
से कार्येश गुरु उच्च का है लग्नेश वृक्ष
स्वग्रही है। दोनों का इत्थशाल योग
है। चंद्र नीच का है वह दोनों से
इत्थशाल करता है। यह अधम उत्तम
कम्बूल हुआ। चतुर्थं भाव सम्बन्धी
प्रश्न या सुख की प्राप्ति परिश्रम से
होगी और अल्प सुख प्राप्त होगा।

#### (१०) अधम मध्यम कम्बूल

चन्द्र नीच या शत्रु गृही हो लग्नेश कार्येश स्व हद्दा आदि में हो। यहाँ सन्तान प्रश्न में कार्येश शनि मीन में अपने द्रेष्काण में है। लग्नेश वुध अपनी हद्दा में है। दोनों से इत्थशाल करता है यह अधम मध्यम कम्बूल हुआ। बहुत ही प्रयत्न करने से सन्तान लाभ होगा।



#### (१२) अवम सम कम्बूल

चन्द्र नीच या शत्रु गृही हो लग्नेश कार्येश सम गृही हहा आदि में हो। यहाँ नवम भाव सम्बन्धी प्रश्न में कार्येश सूर्य अपने सम बुध के घर में है। लग्नेश गुष्ठ भी अपने सम शनि के घर में है। दोनों का इत्थशाल योग है। चन्द्र मीन का होकर दोनों से इत्थशाल करता है। यह

ताजिक के १६ योग: २५५

अधम सम कम्यूल हुआ। इससे कठिन उपाय से अति यत्न से कष्ट पूर्वक भाग्य सम्बन्धी लाभ होगा।

#### (१३) सम उत्तम कम्बूल

चन्द्रमा पादोन (अधिकार रहित) हो अर्थात् समग्रही हो और कार्येश लग्नेश स्वग्रह या उच्च में हो यहां धन सम्बन्धी कार्येश बुध और लग्नेश सूर्य स्वग्रही हैं इनका इत्यशाल योग है। चन्द्र अपने सम गुरु के घर में है जो इन दोनों से इत्यशाल करता है। यह सम उत्तम कम्बूल हुआ। धन प्राप्ति उत्तमता से होगी।



पादोन-- २ प्रकार का है।

(१) समग्रही हहा द्रेष्काण नवांश आदि में हो स्वग्रही उच्च स्व हहा आदि में या नीच या शत्रु ग्रही न हो।

(२) सम ग्रह हहा देव्काण नवांश के आदि व अन्त में सन्धि गत होने से। (१४) सन मध्यन कम्बल



चन्द्र समग्रह हृद्दा आदि में हो लग्नेश कार्येश स्व हृद्दा नवांश आदि में हों लाभ प्रश्न में लाभेश मंगल कार्येश यह स्व नवांश में हैं। लग्नेश बुध भी स्व नवांश में हैं। इनका इत्यशाल है। चन्द्र अपने सम गुरु के घर में है जो इन दोनों से इत्थशाल करता है। यह सम मध्यम कम्बूल हुआ। लाभ मध्यम होगा यत्न करने पर लाभ होगा।

#### (१५) सम अधम कम्बूल

चंद्र सम ग्रह हद्दा आदि में हों और लग्नेश कार्येश नीच या शत्रु ग्रही हों।

धन भाव के प्रश्न में कार्येश बुध में है। लग्नेश शुक्र भी नीच में है। इनका इत्थशाल योग है। चंद्र अपने सम गुरु के घर में है जो इन दोनों से इत्थशाल करता है। यह समाधम कम्बूल हुआ। धन की प्राप्ति कष्ट साध्य होगी।



२१६: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड



#### (१६) सम समास्य कम्बूल

चंद्र एवं कार्येश लग्नेश भी सम ग्रह हद्दा आदि में हो यहाँ लाभ प्रश्न में लाभेश मंगल, लग्नेश शनि सम हद्दा में है। दोनों का इत्यशाल योग है। चंद्र भी सम गुक्र की हद्दा में है दोनों से इत्यशालः करता है यह सम समाख्य कम्बूल हुआ। लाभ मध्यम होगा। न बहुत न अल्प होगा।

यहाँ पीछे वताई मैत्री के अनुसार ही २-६-६-9२ स्थान के ग्रह सम समझे जाते हैं उसी अनुसार सम का विचार करना। सम ग्रह के विचार से सम ग्रह की हृद्दा, सम ग्रह का देष्काण सम ग्रह का नवांश इसमें इनमें से कोई होना।
९ गैर कस्बूल=गैर कबूल=अस्वीकार

जब लग्नेश और कार्येश का इत्यशाल हो और चंद्रमा शून्य मार्गी हो। चन्द्रमा के लग्नेश तथा कार्येश इनमें से किसी का इत्यशाल योग न हो। ऐसा चन्द्र यदि राशि के अन्त में हो जो आगे की राशि में प्रवेश करने वाला हो। जब चन्द्र आगे की राशि में प्रवेश करने वाला हो। जब चन्द्र आगे की राशि में प्रवेश करे वह राशि जिस ग्रह का स्व ग्रह या उच्च स्थान हो वह ग्रह यदि इसी राशि में वहाँ स्थित हो और उस ग्रह के साथ चंद्र इत्थाशल करे तो वह गर कम्बूल योग होता है।

इस योग में तीसरे मनुष्य की सहायता से काम होगा।

यदि अन्य राशि में स्थित चन्द्र इस राशि में स्थित स्त्रग्रह आदि अधिकारों से रिहत ग्रह के साथ इत्यशाल करे तो वह अशुभ फल देने वाला है।

शून्य मार्गी—जो ग्रह स्वग्रही अपने उच्च में या अपनी हद्दा, अपने द्रेष्काण अपने नवमांश ऐसे कोई शुभ अधिकार का न हो तथा नीच शत्रु ग्रही आदि अशुभ अधिकारी भी नहीं हो तथा पदहीन सम द्रेष्काण हद्दा नवांश अधिकार भी न हो और उस पर पाप या शुभ किसी प्रकार के ग्रह की दृष्टि भी न हो तो यह शून्य मार्गी या शून्याध्वग कहलाता है। यह भी कम्बूल भेद के तुल्य फल देता है। दूसरे जो राशिस्य शून्याध्वग गैर कम्बूल अशुभ फल देता है। उदाहरण—



यहाँ लग्नेश सूर्य सप्तम में ६° पर है। नवम भाव सम्बन्धी प्रश्न में कार्येश मंगल नवम भाव में है। इन दोनों का इत्यशाल है। चंद्र धन भाव में २९° पर है। यहाँ चंद्र शून्य मार्गी है वह लग्नेश कार्येश किसी से इत्थशाल नहीं करता परन्तु चंद्र जब आगे सहज भाव में पहुँचेगा तो वहाँ स्वगृही शुक्र से बहु इत्यशाल करेगा। यह गैर कंवूल योग हुआ। तीसरे मनुष्य की सहायता से कार्य होगा।



यदि इस कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र के स्थान में बुध हो। यह बुध न तो स्वग्रही है और न उच्च में है अधिकारहीन है। यदि चंद्र बुध के साथ इत्यशाल करे तो यह भी गैर कम्बूल योग होता है। यह अशुभ फल देने वाला है।

(१०) बल्लासर=बलास=छूटा हुआ।

चंद्रमा शून्य मार्गी हो (जैसा पहिले बता चुके हैं) यह चंद्र लग्नेश या कार्येश के साथ इत्यशाल न करे और न वह लग्नेश कार्येश में से किसी के साथ हो और लग्नेश कार्येश का इत्यशाल हो। यह खल्लासर योग होता है और कम्बूल के फल को नाश करता है। यह शुभ फल नहीं देता अशुभ फल देता है।



यहाँ पुत्रभावेश गुद कार्येश है। लग्नेश सूर्य से इत्यशाल है। चंद्र धन भाव में २६० पर हैं। यह चंद्र लग्नेश या कार्येश किसी से इत्यशाल नहीं करता और न लग्नेश कार्येश के साथ ही है। यह खल्लासर योग पुत्र प्राप्ति में वाधा करेगा।

(११) रह=निकम्मा=दुवंल=निस्तेज।

वुर्बल ग्रह लक्षण—जो ग्रह अस्त, नीच राशिगत, शत्रुग्रही, वक्रगति व अस्त होने वाला हो या समीप में ही उदय हुआ हो या वाल वृद्ध हो या खल स्थान अर्थात् तात्कालिक शत्रु स्थान या पाप युक्त व क्रूराक्रांत हो वह ग्रह दुवंल कहलाता है।

रद्द योग—ऐसा दुवंल या निस्तेज ग्रह जब किसी मावेश (कार्येश) के साथ इत्थवाल करे तो वह ग्रह आदि में या अन्त में इत्यशाल से होने वाल फल को नहीं देता क्योंकि निवंल होने से किसी का तेज न आप ले सकता है और न किसी को दे सकता है।

यहाँ इस रदद योग के २ भेद हो जाते हैं।

(१) जब उपरोक्त प्रकार का दुर्वल कार्येश ग्रह केन्द्र में हो और लग्नेश ग्रह दुर्वेल कार्येश से आपोबिलम (३-६-९-१२) घर में हो और दोनों का इत्यशाल योग हो तो उस इत्थशाल का समस्त फल नष्ट नहीं होता किन्तु वह कार्य सिद्ध होकर अन्त में नष्ट हो जायगा।

#### २५८: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

इसमें निर्बल कार्येश केन्द्र में हो कार्येश से लग्नेश ३-६-९-१२ घर में हो और दोनों का इत्यशाल योग हो। यहाँ आपोक्लिम में ३ और ९ ही घर लिए जायेंगे। क्योंकि ६ और १२ घर में इत्यशाल के लिए आवश्यक दृष्टि नहीं होती। केवल ३-९ स्थानों में ही दृष्टि होने से इत्यशाल योग हो सकेगा।

(२) कार्येश दुर्वल होकर आपोक्लिम स्थान में हो और लग्नेश केन्द्र में हो इन दोनों का इत्यशाल योग हो तो प्रथम उस भाव के कार्य को नष्ट करेगा पश्चात्

उस कार्यं को सिद्ध करेगा।







#### (१) उदाहरण

लग्नेश बुध, कार्येश (दशमेश) गुर दोनों सूर्य के साथ छठे घर में हैं अस्त हैं। बुध के ४° गुर के ५° हैं। दोनों का इत्थशाल योग है। यहाँ लग्नेश कार्येश दोनों अस्त होकर पाप युक्त छठे स्थान में हैं। इससे रद्द योग हो गया। राज्य संबधी प्रश्न में राज्य सम्बन्धी कार्य का नाश होगा।

#### (२) उदाहरण

- (२) यहाँ लग्नेश बुध पंचम भाव कार्येश शुक्र से आपोविलम में ७° पर है। कार्येश शुक्र केन्द्र में नीच का ५° पर है। यह निबंल हुआ। लग्नेश कार्येश का इत्यशाल है। यह रद्द योग हुआ। क्योंकि इत्थशाल कर्ता कार्येश नीच में है। इस योग में प्रथम कार्य सिद्ध होकर वाद में नष्ट हो जायगा।
- (३) यहाँ लग्नेश बुध शीघ्री प्रह् नीच होने से निर्बल होकर केन्द्र में है। पंचम भाव का कार्येश शुक्र लग्नेश से आपोक्लिम में व्यय भाव में है। दोनों का इत्यशाल योग है परन्तु लग्नेश नीच में होने से रदद योग हो गया। इसमें प्रथम कार्य नष्ट होकर फिर कार्य की सिद्धि होगी।

(१२) दुष्फाली कुरच=कुरयः शुम । दुष्फाली=दुःसाध्य । मंद गति वाला ग्रह स्वग्रही या उच्च का या स्वद्रेष्काण, स्वहद्दा, स्वनवां में हो और बीधी ग्रह पादीन (अधिकार रहित) हो अर्थात् स्व, उच्च आदि अधिकार से रहित हो तब इन दोनों के इत्थशाल होने पर कार्य की सिद्धि कठिनाई से होती है।

यदि शीघ्र ग्रह अस्त नीच शत्रु ग्रही वाल वृद्ध हो निर्वल स्थान में स्थित होकर इत्यशाली हो तो इस दुष्फाली कुत्य योग में कार्य सिद्धि नहीं होगी और अनिष्ट

फल होगा।

यहाँ लग्नेश गुर स्व स्थानी लग्न में १६° पर है यह मंद ग्रह है। स्त्री सम्बन्धी प्रश्त में कार्येश दुध लाम भाव में १५° पर है यह शो ही यहाँ कार्येश और लग्नेश का इत्यक्ताल है। इसमें लग्नेश गुह स्वग्रही होने से अधिकार युक्त है और कार्येश बुध पदहीन है। इससे दुष्फाली कुत्य योग हो गया । इसमें स्त्री सम्बन्धी कार्यं कठिनता से सिद्ध होगा। यदि पदहीन बीघ्री ग्रह के साथ सूर्य हो तो अस्त होने के कारण बुध निबंल होकर अनिष्ट फल देगा अर्थात् कार्यं सिद्धं नहीं होगा।



(१३) बुत्योत्यदिवीर योग या बुत्य दन्त्रीर=दुब्बार । तदवीर=दुब्बाव्य=मध्यम । =दूसरे की सहायता से काम करने वाला योग । जब लग्नेश कार्येश दोनों निवंल हों अर्थात् अस्त नीच शत्रुगृही वक्री इत्यादि तेज से रहित होकर परस्पर इत्यवाली हों। यदि इनमें से कोई ग्रह अन्य तीसरे ऐसे ग्रह से इत्यदाल करे जो स्वग्रह उच्च स्वहद्दा द्रेष्काण नवांश आदि वल से युक्त हो तो किसी दूसरे की सहायता से कार्य सिद्ध होगा।

अथवा कोई वो शीघ्री ग्रह स्वगृही उच्च स्वहद्दा द्रेष्काण नवांश आदि अधिकार में होने से बलवान हो और लग्नेश या कार्येश इनमें से किसी एक के साथ इत्यशाल करे तो भी यह योग हो जाता है। किसी अन्य की सहायता से कार्य सिद्ध होगा।

यहाँ लग्नेश मंगल कर्क का नीच में और स्त्री सम्बन्धी प्रश्न में कार्येश शुक्र कन्या का नीच में है दोनों का इत्यशाल योग होता है। यहाँ लग्नेश मंगल के साथ उच्च का गुरु होने से स्त्री सम्बन्धी कार्य अन्य की सहायता से सिद्ध होगा क्योंकि लग्नेश कार्येश निर्वल होने से कार्य सिद्ध नहीं होना था वह कार्य उच्चपृही गुरु के मंगल से युक्त होने एवं इत्यशाल करने के कारण अन्य की सहायता से कार्य सिद्ध होगा।



#### २६०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

यहाँ मेष में २ बीधी ग्रह सूर्य और मंगल हैं। सूर्य उच्च का है और मंगल स्वग्रही है। इनके साथ नीच का बानि लग्नेश है। इससे अन्य की सहायता से कार्य होगा। तीसरे भाव सम्बन्धी कार्य का कार्येश गुरु नीच में लग्न में है और लग्नेश शनि मेष में नीच का है। इन दोनों के हरथशाल से कार्य नहीं होना



बा क्योंकि दोनों निर्वंस्त हैं। परन्तु लग्नेश दो पद युक्त शीध्री ग्रह के साथ होने से यह कार्य अन्य की सहायता से होगा।

#### (१४) तंबीर योग=तबबीर।

जब लग्नेश और कार्येश का इत्यशाल न हो और उनमें से एक ग्रह राशि के अन्त में हो अर्थात आने वाली राशि में जाने वाला हो जहाँ अर्थात आगे वाली राशि में कोई ऐसा स्वग्रही उच्च आदि पद युक्त बलवान ग्रह हो जो ऐसे अंशों में हो कि वहाँ आने वाला उससे भविष्य में इत्यशाल कर सके तो यह तंबीर योग हो जाता है।

यहाँ राज्य सम्बन्धी प्रश्न में राज्येश सूर्य और लग्नेश मंगल इनका इत्यशाल नहीं है। शीझगामी सूर्य २९° पर राशि के अन्त में कुंभ राशि में है। वह आगे मीन राशि में जाने वाला है जहाँ स्वग्रही (बलवान) गुरु है। मीन में सूर्य जाने पर मविष्य में लग्नेश से इत्यशाल करेगा और वह गुरु से भी इत्यशाल करेगा।



यह तंबीर योग हो गया। सूर्यं ने अपना तेज गुरु को दे दिया। इस योग से अभीष्ट कार्यं की सिद्धि होगी।

#### (१५) कुत्य योग=कुब्व≔बलिष्ठ=शुम ।

बल वा बहुत प्रकार से विचार होता है।

(१) जो ग्रह स्वगृही, उच्च, स्वनवांग, स्व हद्दा, स्व द्रेष्काण में हो। (२) केन्द्र में हो। (३) ग्रह जो लग्न में हों या लग्न को देखते हों। (४) ग्रह जो अच्छे ग्रहों (भुभ ग्रह) से युक्त या दृष्ट हों। (४) पाप ग्रहों का १, ४, ७, १० में योग या दृष्टि से रहित हो, (६) उदयी हो, (७) जो काल बल से युक्त हो। (८) जो ग्रह वक्री होकर मार्गी हुआ हो। शुक्त चंद्र मंगल यदि सायंकाल में उदित हों तो बलवान होते हैं। गुरु शनि अर्द्धरात्रि के उपरांत वली होते हैं।

पुरुष ग्रह सूर्य मंगल गुरु दिन में बलवान होते हैं। स्त्री ग्रह चंद्र वुघ मुक्त रात्रि में वलवान होते हैं। स्त्री ग्रह ४ से ९ भाव तक, पुरुष ग्रह १९ से ३ भाव तक बली होते हैं। सबसे बलवान लग्नस्थ ग्रह है। उसके अभाव से केन्द्रस्थ (४-७-१०) ग्रह उपरोक्त से कम बली है। पणफर (२-५-६-११) का ग्रह उससे कम बली, आपोविलम (३-६-९-१२) का ग्रह उपरोक्त से कम बली है। मध्यगित बाला ग्रह बलवान होता है। मध्यम गित ५९'-५" है।

ग्रह लग्नगत पणफर आपोक्लिम में संधि में इसी वल पूर्ण ६०' ३०' १५' अनुपात से बल

सूर्य जिस नवांश में हो उस नवांश की राशि में कोई ग्रह स्थित हो तो वह -वलवान होता है। जैसे सूर्य वृष के १०० पर है तो मीन का नवांश हुआ। यदि कोई ग्रह मीन में हो तो वह वलवान समझा जायगा।

#### खल का प्रयोजन

कई प्रकार के वल कहने का प्रयोजन यह है कि इत्यक्षाल कर्ता व इत्यक्षाल किस प्रह से हो ये जैसे वली हों वैसा फल देंगे। यह उक्त भेदों से किसी प्रकार वली जो इत्यक्षाली प्रह है उसी को कुरव योग कहते हैं। कुत्य शब्द से वली प्रह नहीं समझना।

(१६) दुरुफ या दुरित योग । दुरित=वना काम विगाइना ।

इसमें ग्रह वलहीन होते हैं। इत्थशाल योग में वे इच्छित कार्य करने में समयं नहीं होते।

(१) जो ग्रह ६-६-११ स्थानों में हों (२) अस्तंगत हों (३) शत्रक्षेत्री हों (४) नीच राशि में हों। स्वगृही या उच्च का न हो। (५) वक्री हो। (६) वक्रा-मिलापी हो। (७) क्रूर ग्रहों से युक्त हो (६) पाप ग्रह नीच या शत्रुक्षेत्री ग्रह से इत्थशाल करता हो (९) क्रूर ग्रहों से क्षुत दृष्टि (१-४-६-१०) से दृष्ट हो (१०) १२-६-६ स्थानों में स्थित ग्रह से इत्यशाल करने वाला हो। (११) अपने स्वगृह से सप्तम स्थान में स्थित हो, जैसे वृप राशि का शुक्र स्वगृही है उससे सप्तम वृश्चिक राशि में यदि हो। (१२) जो ग्रह राहु के पुच्छ या गुख में हो (राहु का पुच्छ=राहु का भुक्तांश । राहु का मुख=मोग्यांश) (१३) जो ग्रह लग्न को न देखे।

चन्द्रमा—सूर्य से १२वें स्थान में चन्द्र हो या तुला के उत्तरार्द्ध (६रा-१४°) के बाद और वृश्चिक के पूर्वार्द्ध (७-१४°) तक में स्थित हो या क्षीण चन्द्र हो तो चन्द्र बलहीन होता है। चन्द्र जिस राधि में हो उसका स्वामी उसे न देखे। या चंद्र को कोई ग्रह न देखे। या चन्द्रमा शून्याध्वग हो अर्थात् स्व उच्च आदि शुभ अधिकार से रहित (पदहीन) हो तो चन्द्रमा निर्वल होता है।

२६२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षेपल खण्ड

अन्यमत-चन्द्रमा निर्वल होने के प्रकार

- (१) नीच गत (२) नीचस्य ग्रह से इत्यशाल करे (३) सूर्य के समीप १२° के मीतर हो (४) राहु के मुख में (राहु के भोग्यांशों में) हो (४) पाप ग्रहों के साथ १२° के भीतर हो (६) अपने स्वग्रह से सप्तम मकर राशि में हो (७) धन राशि में धन नवांश में हो। यह स्थान कर्क से छटवाँ है आगे सातवाँ मकर होता है परन्तु मकर राशि के पूर्व धन का अन्तिम नवांश धन का होता है। उसके वाद नीच राशि मकर आरम्भ होती है। (२) अस्तंगत हो (९) अस्तग्रह के साथ मुंथिसली हो (१०) शत्रु ग्रही हो।
- (१) क्षीण चन्द्र—कृष्ण एकादशी से शुक्त पंचमी तक मानते हैं अन्य मत से: कृष्ण अष्टमी से शुक्त अष्टमी तक ।
- (२) राशि के अन्त्य २४º-४०' के ऊपर अर्थात नवम नवांश में चंद्रमा क्षीणः (अशुभ) होता है।

(३) मंगल शत्रु दृष्टि (४--१०-७-१) से शुक्ल पक्ष के चन्द्र को देखे।

- (४) या शनि ऐसी दृष्टि से कृष्ण पक्ष के चन्द्र को देखे तो चंद्रमा सम्पूर्ण कार्यों में अशुभ होता है। क्योंकि शुक्ल पक्ष में मंगल और कृष्ण पक्ष में शनि तेजयुक्त नहीं होते।
  - (५) चंद्रमा के दुरफ योग में दोष में न्यूनता-

(अ) शुक्ल पक्ष और दिन में विषम (पुरुष) राशि में बैठा शनि चंद्र की देखे।

(व) तथा कृष्ण पक्ष और रात्रि में सम (स्त्री) राशि में वैठा मंगल चंद्र को देखे तो चंद्र का पूर्वोक्त (दुरफ) निवंलता का दोव न्यून हो जाता है। इस प्रकार शनि मंगल की दृष्टि न होने से दोष प्रवल ही रहता है परन्तु पूर्वोक्त राशियों में वैठा शनि या मंगल चन्द्र को देखे तो दुरफ का दोष कम हो जाता है।

इस प्रकार कुत्य (बली) और दुरफ (निर्वल) योग पूर्व बताये इत्थवाल आदि योगों में सब प्रकार से विचारना। जो कुत्य वल अधिक हो तो वह ग्रह अणुभ स्थानों में भी शुभ फल देता है। वह शुभ स्थानों में हो तो अत्यन्त शुभ फल देगा ही।

जो दुरफ का बल (निर्वलता) अधिक हो तो वह ग्रह शुभ स्थानों में अशुभ फल देगा। अशुभ स्थान में अत्यन्त अशुभ फल देगा ही ऐसा सब बुद्धि से विचार कर फल कहना।

## अध्याय २७

प्रहों के बल विचार से यहाँ दशा कही गयी है। पंचवर्गी वल में जो ५ विश्वा से कम वल हो वह बलहीन, ५ से १० तक वल हो १० से कम हो तो मध्यम बल और १० से २० विश्वा तक बल हो वह पूर्ण वली समझा जायगा।

#### १. लग्न बजा फल

लग्न की अच्छी दशा=सोना मोती धन द्रव्य का लाभ अपने स्वामी से सन्मान श्रेष्ठ आरोग्यता, मध्यम दशा, मन में विकार, मानहीन लोगों की सेवा।

अधम दशा=अपमान, अपग्यय, बुद्धि नाण, क्लेश, परदेश यात्रा।

क्रूर लग्न की दशा=यदि मध्यम वल हो तो थोड़ा सुख, शरीर पीड़ा, धन का खर्च, देह दुवंल विरोध या मरण।

लग्न दशा≔का फल अपने स्वामी के अनुसार कुछ और विशेष है। द्रेष्काण के अनुसार विचार।

| घर छग्न में     | प्रथम       | द्वितीय | तृतीय द्रेष्काण |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| _               | <b>गु</b> भ | मध्यम   | अणुभ            |
| स्थिर "         | अनिष्ट      | शुभ     | समान फल         |
| द्विस्त्रभाव ,, | अशुभ        | मध्यम   | <b>गु</b> भ     |

यहाँ मुभ ग्रह और स्वामी के योग दृष्टि से मुभ और पाप ग्रह की दृष्टि योग से अमुभ फल होता है।

#### वर्ष में ग्रहों की दशा का फल

सूर्यं की दशा=राज कुल से भय, पित्त से पीड़ा, धन का खर्च, भाइयों की विपत्ति। सूर्यं पूर्ण वली=अपने कुल में प्रधान, तेज बढ़े, राजा हो, हाथी, घोड़े आदि वाहन, वस्त्र सोना, रतन लाभ यश, राजा से सन्मान, देव ब्राह्मण का पूजन।

सूर्य मध्यम वली-पूर्ण वली का साधारण फल, ग्राम के शासन पंचायती आदि कार्यों के अधिकार, सुख, नगर या ग्राम में द्रव्य लाग, धैर्य से कुल अनुसार सुख, व्यापार में लाभ।

सूर्यं स्वरूप वली-स्वजन से दुःख, शत्रु से संघपं, अपने पराक्रम की हानि, मित भ्रम, पित्त रोग।

सूर्यं नष्ट वली-राजा या शत्रु से भय, धन हानि, स्त्री पुत्र मित्र से विरोध, बुद्धि भ्रम, झगड़ा अनर्थ शोक, रोग, आधात।

सूर्य निदित वल-धन हानि, कुटुम्ब से वैर, चोट, मनोवल नष्ट ।

सूर्यं का ग्रुभ फल-वर्ष लग्न से ३, ६, १०, ११ घर में हो तो अग्रुभ भी सूर्य ग्रुभ फल देता है। मध्य बली हो तो उत्तम फल, हीन बली का मध्यम फल और पूर्ण बली अत्यन्त ग्रुभ फल देता है।

(२) चंद्र पूर्ण बली-अच्छे वस्त्र माला मणि मोती आदि प्राप्त हो, स्त्री लाभ हो, राज्य सुख, भूमि लाभ, यश कांति वृद्धि, चित्त में सुख, राजा से पद की प्राप्ति। चन्द्र मध्यम बली-उक्त फल मध्यम, ब्यापार में सफलता, धर्म में वृद्धि, खेती से

लाभ मित्र वस्त्र घर इन से सुख, ऐरवर्य बढ़े।

चन्द्र अधम बली या स्वल्प बली-मित्र आदि इष्टजनों से विरोध, कफ रोग, कांति नष्ट, धन धर्म का नाश, कन्या का जन्म, चित्त में संताप, अल्प सुख मी हो। चन्द्र नष्ट वली-धन धर्म का नाश, स्वजनों से विरोध, अपवाद से भय, ज्वर कफ खांसी आदि रोग, दुष्ट स्थान प्राप्ति, बुरा भोजन, पाप की ओर झुकाव।

विचार-यदि निदित हीन बली भी चन्द्र ६---१२ स्थानों को छोड़ कर भिन्न स्थान में हो तो अपनी दशा में धन और सुख देता है। यदि हीन बली भी चन्द्र इन भिन्न स्थानों में हो तो मध्यम फल देता है और पूर्ण बली विशेष शुभ फल देता है।

(३) मंगल पूर्ण वली-युद्ध में जय, धन मिले, राजा के यहाँ अधिकार, सेनापित बने, प्रिय कार्य के लिए साहस, सोना मुंगा रत्न वस्त्र आदि का लाभ ।

मंगल मध्यम बली-राजा से अधिकार प्राप्ति, कुल अनुमान से धन मिले,संग्राम में जय, कांति और बल बढ़े।

मंगल हीन वल-शत्रु से भय, वंघन, अपने जनों से विरोध, मुख से रक्त पात, शरीर में पित्त रोग, गर्मी के रोग, जिस्त विकलता।

मंगल नष्ट वली-लड़ाई, झगड़ा, चोर भय, पर धन हरण, रक्त विकार, ज्यर खाज खुजली, विवाद विपत्ति ।

विचार-नष्ट मंगल ३-६-११ घर में हो तो आधा शुभ फल देता है। हीन बली≔मब्यम फल। मब्यम वली शुभ फल और पूर्ण बली अति शुभ फल देता है।

(४) बुध पूर्ण बली-गणित तथा उत्तम शिल्प विद्या से यश, राजा की सेवा से लाभ राजदूत हो, पांडित्य की वृद्धि, धन का लाभ हो, बड़ा यश।

वुध मध्य वली-गुरु से मित्रों से लेख कविता कारीगरी से धन लाभ, वांधवों के समागम से सामान्य सुख, धर्म की सिद्धि।

वुध स्वल्प वली-बिना कार्यं निरशंक क्रोध, घनहानि, रोग भय, गिरने आदि से अनिष्ट, अपमान स्वजनों से कलंक।

बुध हीन बली-अपनी बुद्धि का दोष, बंधन का भय, प्राण भय, देशान्तर गमन, बात और कफ रोग, धन हानि, मान नाश कष्ट ।

विशेष-नष्ट बली बुध ६-८-१२ धर में न हो तो आधा फल गुभ । हीन बली= मध्यम फल मध्यबली गुभ । गुभ हो तो अतिगुभ ।

(५) गुरु पूर्ण वली-राजा, मित्र और गुरुओं से गौरव प्राप्ति, यश, धन, लाभ की वृद्धि, शत्रु नाश, रोग नाश, पुत्र लाभ, राज्य लाभ, सुख, तेजस्वी मंडल का स्वामी या राजा हो।

गुर मध्यवली-धर्म में वृद्धि, राजा या मंत्रियों से मित्रता, अच्छा उत्साह और बल से कार्य सिद्धि, समान धन सुख की अभिलाषा, राज्य का अधिकार प्राप्त, शास्त्र की प्राप्ति।

गुरु न्यून वली-रात्रु भय, रोग, दिखता, घन धर्म नाश, वैराग्य, कर्ण रोग, न तो घन या गुण ही देता है। चित्त में संताप।

गुरु नष्ट वल-हर प्रकार का दुःख व रोग, धन और धर्म का नाश, देह पीड़ा ! स्त्री पुत्र वन्धु शत्रुओं से भय । विशेष-नष्ट वली गुरु यदि ६---१२ घर में न हो तो आधा शुभ फल । हीन वली=मध्यम फल, मध्यवली=शुभ फल । शुभ हो तो=अत्यन्त शुभ फल ।

(६) शुक्र पूर्ण वली-बाहन लाभ, आरोग्यता, संगीत से प्रेम, स्थान प्राप्ति, माला सुवर्ण वस्त्र स्त्री इनसे सुख, राज्य लक्ष्मी और धन की भोग प्राप्ति, कीर्ति लाभ पुत्र मित्र से सुख।

मध्यम वली गुक्र-ज्यापार या खेती से धन लाम, मित्र स्त्री पुत्र का सुख सव शास्त्रों को जानने वाला।

अल्प वली गुक्र—ज्ञान यश और धन का नाश, बुद्धि का भ्रम, बुरे अन्न का भोजन, झंझट, रोगों से पीड़ा, शत्रु से झगड़ा, स्त्री पक्ष से विरोध, भ्रमण, सेवा निष्फल ।

मुक्र नष्ट वली-परदेश यात्रा, वंधुओं से विरोध, मित भ्रम, रोग, धन नाश पुत्र, स्त्री को विपत्ति, मार्ग में मृत्यु भय।

विशेष-६-६-९२ घर छोड़कर यदि गुक्र निदित भी हो तो आधा गुभ । उक्त से भिन्न स्थान में हीन वल भी हो तो मध्यम फल । मध्यम बली हो तो गुभ । गुभ हो तो अति गुभ ।

(७) शनि पूर्णं वली-नया घर जमीन और वस्त्र से सुख, वाग वगीचा कुथाँ तालाव आदि का निर्माण राजा से तथा म्लेच्छों की संगति से धन लाभ देश का स्वामी हो।

मध्यवली शनि—गधा ऊँट पाखण्डी लोगों से धन लाभ, वृद्धा स्त्री का संग, रस-हीन बुरा भोजन, कोष रक्षा करने वाला या किला या मागें की रक्षा करने वाला । स्वल्प या हीन वली शनि—शत्रु या चोटों से कष्ट, दरिद्रता, स्वजनों से कलंक रोग भय हो और वायु का उग्र प्रकोप कलह वियोग !

नष्ट बली शनि-अनेक दुःख, त्रिदोष के प्रकोप से क्लेश, रोग वृद्धि, मरण तुल्य कष्ट, स्त्री पुत्र मित्र परिजनों से विरोध, चोर से धन हानि, उद्देग, नीच की सेवा।

विशेष-३, ६, ११ स्थानों में शनि यदि हीन बली भी हो तो आधा शुभ फल । अरुप बली का मध्यम, शुभ का अति शुभ फल ।

वर्षं में राहु केतु का पंचवर्गी वल नहीं निकाला जाता इससे इनका साधारण फल नीचे दिया है---

राहु की दशा में—राजा चोर विष अग्नि शस्त्र का भय, मित भ्रम, वन्यु हानि, नीच से अपमान, वचन आदि भंग के कारण छाँछन, पद च्युति, कार्य की हानि, पैर में चोट।

यदि शुभ युक्त होकर अच्छे घर में ६---१२ घर छोड़कर हो तो उसकी दशा अच्छी होती है। और शुभ हो तो इच्छा की पूर्ति हो धन प्राप्ति हो कीर्ति बढ़े।

उच्च गत राहु शुभ फल तथा नीच गत बहुत अशुभ फल देता है। केतु की दशा में—राजा चोर शस्त्र से भय, चोट से पीड़ा, निष्या अपवाद, २६६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड

कुल में दोष लगना, अग्नि भय उष्णता से रोग। घन हानि, अनुचित कार्य करे, भूमण, दाँत और पैर में पीड़ा।

केतु त्रिकोण या ३-६-११ भाव में हो शुभ राशि में सर्वोच्च या स्वगृह में हो तो राजा से प्रीति मनोनुक्ल देश ग्राम का आधिपत्य वाहन और पुत्र से सुख, मित्रों से सुख हो।

२-द-१२ भाव में केतु हो या पाप युक्त या दृष्ट हो तो वन्धु और स्थान का नाश, चिंता, बन्धन, नीच का संग और रोग भय हो।

राहु—दशा आरम्भ में धन हानि, मध्य में कुछ सुख, अपने देश में धन लाभ, अन्त में कष्ट और चिन्ता।

केतु—दशा आरम्भ में राज योग, मध्य में भय अन्त में दूर गमन रोग भय । अन्तर्वशा विचार

- (१) ग्रुम ग्रह की महादशा में श्रुभ का अन्तर हो तो मनोरथ सिद्ध हो, स्त्री पुत्र आदि से सुख, चित्त में सन्तोव, मित्रता वढ़े।
- (२) ग्रुम की महादशा में पाप का अन्तर-आपित, दुःख वन्धन मोह आदि होता है।
  - (३) क्रूर ग्रह की दशा में शुभ का अन्तर-व्यसन, कष्ट आलस्य आदि होता है।
- (४) पाप में पाप का अन्तर-विरोध मिथ्या कलंक भय क्रोध चिन्ता, घवड़ाहट, रोग लोगों से झगड़ा आदि होता है।

वर्ष में या जन्म में जो ग्रह उच्च का या मित्र ग्रही या स्वग्रही हो या मित्र की ह्रद्दा नवांश आदि में हो या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो उसकी दशा शुभ होती है।

जो शत्रुग्रही या नीच का या अस्त हो या ६-८-१२ घर का स्वामी हो या चन्द्र क्षीण हो उसकी दशा अग्रुभ होती है।

ज्योतिष शिक्षा भाग ३ फलित खंड में अन्तर्दशा का फल विस्तार से दिया है। यहाँ इस कारण संक्षिप्त में दिया है।

#### योगिनी बन्ना विचार

(१) मंगला—(स्वामी चन्द्र) गी ब्राह्मण देव में भक्ति, सद्धमं, लोगों से प्रीत ऐस्वर्य प्राप्ति, यश वाहन सुख उत्तम, मंगल वस्त्र भूषण स्त्री प्राप्त हो।

(२) पिंगला—(स्वामी सूर्य) हृदय रोग, शोक, अनेक रोग, चिन्ता, धन का

व्यय, सज्जनों के प्रेम का नाश, सन्मान का नाश, व्याधियों से दु:ख।

(३) धान्या—(स्वामी गुरु) धन का आगम, भोग मान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, तीयं, देव सिद्ध जनों की सेवा में प्रीत, सुख प्राप्ति मित्र वन्धु व स्त्री लाभ ।

(४) भ्रामरी—(स्वामी मंगल) ब्याकुल होकर घूमता फिरे, राजवंश में भी हो तो राजपाट छोड़कर कंगालों की तरह मार। २ फिरे, जन्म भूमि का हरण।

(५) भद्रिका-(स्वामी बुध) गुरु ब्राह्मण और देव में भक्ति, घर में मंगल, मिश्र

से सन्मान, व्यापार में मन लगे, स्त्रियों के साथ आना मन भोग सुख सम्पत्ति प्राप्त हो।

(६) उल्का—(स्वामी शनि) धन व्यापार गी वस्त्र और मन का नाश, राजा से चित्त क्लेश, स्त्री पुत्र और नौकर से वैर हृदय, नेत्र उदर कर्ण और पाँव में रोग, दु:ख।

(७) सिद्धा—(स्वामी शुक्र) कार्यों की सिद्धि, सुन्दर भोग मान तथा घन प्राप्ति, व्यापार वस्त्र भूषण आदि लाम, विवाह आदि मंगल कार्य हो राजा तुल्य प्रताप

वढ़े सद्धमं और ज्ञान में वृद्धि सुख प्राप्त हो।

(८) संकटा—(स्वामी राहु) राज्य से भ्राष्ट, तृष्णा की वृद्धि, अग्नि दाह, अंग में रोग, धातु क्षय, पुत्र स्त्री से वियोग, मनुष्यों से विरोध, शत्रु भय, वह संकट व्याधि क्लेश और मृत्यु देने वाली है।

इसकी अन्तर्दशा के विचार के छिए उनके स्वामी ग्रह के अनुसार फल का विचार करना। ज्योतिष शिक्षा भाग ३ फलित खंड में अन्तर्दशा का फल दे चुके हैं इस कारण यहाँ नहीं दिया।

#### ववं फल लिखने की रीति

वालक के जन्म में जिस प्रकार उसकी जन्म पत्री लिखने का आरम्भ होता है। उसी प्रकार वर्ष फल लिखने में वर्ष प्रवेश का इंट्ट समय ज्ञात होने पर वर्ष कुण्डली वनायी जाती है। आरम्भ में कोई मंगलाचरण लिखकर वर्ष प्रवेश समय का सम्वत् शाका मास तिथि वार पक्ष करण दिनमान वर्ष प्रवेश का इंट्ट एवं सूर्य के गतांश, लग्न गतांश, मुन्था की राशि, गत वर्ष आदि लिखकर जिसका वर्षफल है उसका नाम भी लिख देना। लिखने का प्रकार नीचे दिया है—

#### श्री गणेशाय नमः

एकदन्तो महाबुद्धिः सर्वज्ञो गणनायकः । सर्वेसिद्धिकरो देवो यस्मैषा वर्षपत्रिका ॥ १ ॥

अथास्मिन् शुभे विक्रमार्क सम्वत् """। शालिबाह्न शाके """"। अयने ।। """गोले ॥ """ "ऋतौ ॥ महा मंगल प्रदः ""मासे ॥ शुभ """पक्षे ॥ """ "तिथौ ॥ यटचः """।। "वासरे ॥ """ नक्षत्रे घटचः ""।। "योगे घटचः ""।। एवं पञ्चांग शुद्धः । तत्र दिनमान घटघो ""।। वर्षप्रवेशसमये श्री सूर्योदयादिष्ट घटचः ""।। ""कि गतांशाः ""।। "" करनं मुन्या ॥ गतांव्दाः ""।। अस्यां शुभग्रहावलोकितवेलायां श्रीमान "" अात्मज्या ॥ श्रीस्तु ॥ श्रीस्तु ॥ श्रीस्तु ॥

पश्चात इसके नीचे वर्षप्रवेश कुण्डली और जन्म लग्न कुण्डली लिख देना।
फिर पञ्चांग का फल लिखना। नीचे गति सहित ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट, चलित
कुण्डली लिखना। लघु पञ्चवर्गी चक्र बनाकर वर्षेश निर्णय करना। उच्च बल
बृहत् पञ्चवर्गी चक्र बनाकर ग्रहों का बल और विश्वाबल लिखना। पश्चात मैनी

२६८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्यं वर्षफल खण्ड

चक्र और दृष्टि चक्र लिखना। षडवर्ग चक्र द्वादश वर्ग चक्र, हर्ववल चक्र वनाना। मुंथा स्पष्ट करना।

पश्चात् वर्षेश फड़, वर्ष कुण्डली का भाव फड़, मुंथा फड़, मुंथेश फड़, लिखना त्रिपताका चक्र बना कर वेघ फड़ लिखना। मुखा दशा व उनकी अन्तर्दशा, योगिनी दशा और उनकी अन्तर्दशा, पत्यांशी दशा और उनकी अन्तर्दशा लिखकर इन सब का फल लिखना।

इसी प्रकार मास प्रवेश कुण्डली बनाकर या आवश्यकता हो तो दिन प्रवेश कुण्डली बनाकर लिखना उनका भाव फल मासेश और दिनेश फल मुंथा फल मुंथेश फल, मास मुद्दा दशा और उसका फल लिखना।

पश्चात सहन चक्र व सहम कुण्डली वनाकर सहम फल और सहमेश फल अलिखना इस प्रकार कितने ही विस्तार से वर्ष फल लिख सकते हो।



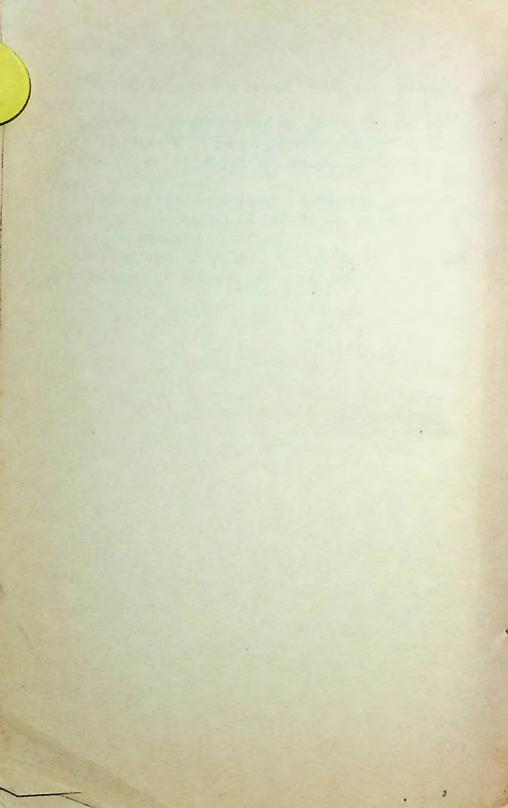

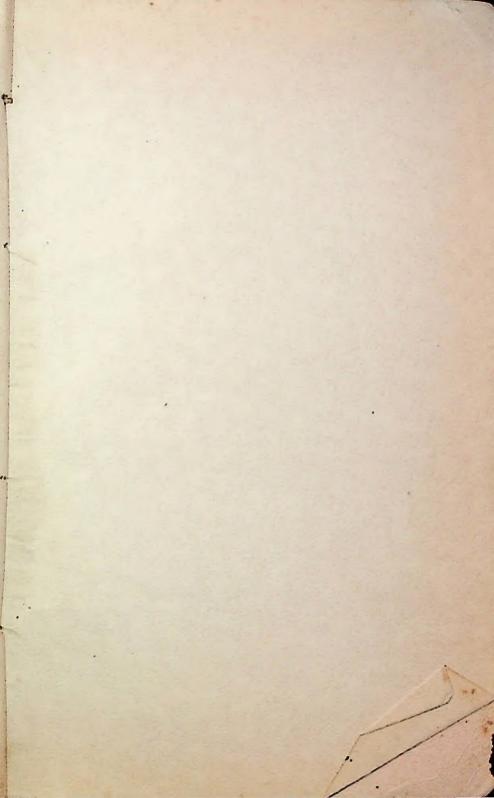

### सचित्र ज्योतिष शिक्षा

बी० एल० ठाकुर

ज्योतिष के अधिकतर प्रत्य संस्कृत में ही हैं। किन्तु संस्कृत से अनिभन्न व्यक्तियों के लिए इस माध्यम से विषय को अध्ययन कठिन है। इसलिए हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का सरलता से अध्ययन कर सके।

इस प्रयोजन को झ्यान में रखेकर ही प्रस्तुत पुस्तक सात खण्डों में प्रकाशित की गई है। ये सात खण्ड आरम्भिक ज्ञान, गणित, फलित, वर्ष-फल, प्रश्न, मुहूत्तं

तथा संहिता खण्ड हैं।

प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड हैं स्वयं के सम्ययन से ज्योतिष-सम्बन्धी क्रित-सी वार्ते समझ में आ जाती हैं, जैसे किसी का जन्म, सम्वत्, मार्थ प्रक्ष, दिन, समय आदि जात न हो, ती केवल कुण्डली-चक्र देखकर भे । यार्ते बताई जा सकती हैं। बिता प्रचाक के तिथि, नक्षत, करण पर स्वयं, चन्द्र आदि स्पष्ट बताए जा सकते हैं। केवल इसी भाग के अध्यान से संक्षिप्त जन्म-पविका बनाई जा सकती है। अन्त में फलित-सम्बद्धा मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में बताई गई हैं।

गणित खण्ड: इसके दी भाग हैं। इसमें पूरी जन्मपत्नी बताने की विधि है।
प्रत्येक गणित करने की सोदाहरण रीति देकर पूरी गणित-प्रक्रिया दी
गई है। प्रथम भाग: ३० १००; द्वितीय भाग: शीघ्र

फिलित खण्ड: प्रयम मान इसमें फिलित सम्बन्धी बातें दी गई हैं और महापुरुषों की कुण्डलियों में उदाहरण देन र समझाया गया है। शीघ्र दितीय मान: इसमें ग्रही की पृष्टि, योग, वर्ग, स्थान आदि ज्योतिष के आवश्यक विषयों पर सूक्ष्म, विवेचन किया गया है। ६० ५० तृतीय मान: इसमें विक्तृत देशा-विचार के साथ भाग्य, धमें, कीर्ति, विद्या, बृद्धि, सुद्ध-दुःख आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। माता-पिता, माई-बन्ध् आदि सम्बन्धों पर ग्रह-प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस ग्रन्थ की त्वपादिया अनुपम है। ६० ६०

वर्ष-फल खण्ड: इसमें वर्ष-फल बनाने का पूरा गणित उदाहरण देकर समझाया गया है।

प्रश्न-खण्ड: इसमें प्रश्न-ज्योतिष सम्बन्धी बार्ते दी गई हैं और किसी प्रश्न का उत्तर देने का अभ्यास उदाहरण देकर समझाया गया है। द० ४०

मुहूर्त-खण्ड: इसमें मुहूर्त-सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। शुभाशुभ महत्तों का विवरण दिया गया है। रु० १६

संहिता-खण्ड: इसमें राष्ट्रीय ज्योतिष सम्बन्धी विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है । अनुकृत अग्रवा प्रतिकृत परिस्थितियों के अनुसार देश या नगर की राशि स्थिर करोंने के अकार बताए गए हैं। किसी भी देश के भविष्य की जातकारों के लिए ज्योतिर्विद् इस खण्ड का सफल उपयोग कर सकते हैं। अतिष्यवाणी में प्राच्य ग्रीर पाश्चात्य दोनों रीतियों का स्विश्वद व साहगांभृत द्यांने हैं।

मी तो ला लंब ता र सी दा स दिल्ली वाराणसी पटना बंगलीर मद्रास

" 9D